## गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, '' हक्ष्मीवेङ्कटेश्वर'' छापालाना, कल्याण—सुंवई.

Gangavishnu Shrikrishnadass
LAXMI-VENKATESHWAR PRESS,
KALYAN-BOMBAY.

इस पुस्तकका रिजिप्टरी सब हक १८६७ के एँक्ट २५ वमुजब यन्त्राधिकारीने अपने स्वाधीन रक्खा है. Registered for Copy-right Under Act XXV of 1867.

#### प्रस्तावना.

समस्त साधनाओंका मूछ योग है. तप, जप, संन्यास उपनिषत् जानआदि मोक्षहेतु अनेक हैं किंच सर्वोत्कृष्ट योगही है इसीके मन् भावसे शिव सर्वसामध्ये, ब्रह्मा कत्ती, विष्णु पालक है इसके मुख्य-कत्ता शिवजीने पार्वतीजीसे कहा ब्रह्माजीके सेवन करनेपर योगि-याज्ञवल्क्यस्मृति वनी है. विष्णु (श्रीकृष्णजी) ने गीता, एवं भागवतके ज्यारहर्वे स्कंधमें कहाँहै। इसके मुख्यआचार्य्य आदिनाथ (शिवजी) हैं। इन्हीसे नाथसंपदाय प्रवृत्त भया। एक समय आदिनाथ किसी द्वीपमें 'पार्वतीको योग सुनारहेथे वह एक मछ्छीने सुनकरही दिव्यज्ञान तथा दिव्यदेह पाया यही मत्स्येंद्रनाथ भये और मत्स्येंद्रनाथ शाबरनाथ ﴿ जिन्होंने साबरग्रंथ देशभाषामें बनाये हैं ) आनंदमैरवनाथ, चौरंगी आदियोंसे योग पाय यथेच्छ विचरतेथे कि, एक स्थानमें हातपाव कटेहुये चोरको देखा- एक महात्माओं के कृपावलोकनसे, उसके हातपाँव खगवाये तथा ज्ञानभी होगया मत्स्येंद्रनाथके कुपासे योग पायकर चौरंगिया नाम योगी सिद्ध विख्यात भया और मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, विलेशय, मंथानमैरव, सिद्धबुद्ध, कंथडी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धपाद, चपेटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यानंद, निरंजन, कपाली, बिंदुनाय, काकचंडीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोडाचोली, टिंटिणी, भानुकी, नारदेव, खंड, कापाछिक, तारानाथ इत्यादि योग-विसिद्धि पायकर योगाचार्य हुए हैं. योगहीके प्रभावते महासिद्ध अखंडऐ-श्यवान् होकर मृत्युको जीत ब्रह्मानंदमें मम रह ब्रह्मांडमें विचरते हैं. इनमें से मुख्य मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ योगविद्याके वाचार्य भये. गोरक्षनाथने मुमुक्षुजनोंके उपकारार्थ राजयोग, इठयोग, आदि बहु-विस्तार एवं बहुसाधनासाध्य जानकर, "यह गोरसपद्धति" नामा अंथ २०० श्लोकमें सर्वसमुचय सारभूत प्रकट किया सर्वसाधारणके सबोधार्थ महीधरशमी राजधानी टीहरी जिला गढनालनिवासीने इसका भाषानुवाद करके प्रकाशित किया-

इस ग्रंथके प्रथम मंगलाचरणसे ( ५ ) स्लोकमें विषयप्रयोजन संबंध अधिकारी कहे हैं (१) में योगाभ्यासका फल, (१) में खडंगके नाम, (५) में आसन, (१२) में षट्चक्रनिरूपण, (८) में दशनाडी स्थानोंसहित, (१४) में दशवायु, (१०) में शक्ति-चालन, (२६) में महामुद्रावादि,(७) में प्रणवाभ्यास, प्राणाया-मप्रशंसा, (१) में प्राणायामका प्रकार, (८) में नाडीशोधन, इतने विषय पूर्वशतकमें तथा (२१) में प्राणायामका विस्तार, (३०) में प्रत्याहारविधि, (९) में धारणा, (२४) में ध्यान, (१३) में समाधि, (४) में मुक्तिसोपान, योगशास्त्राभ्यासका फल इतने विषय उत्तरशतकमें कहे हैं। ऐसी यह गोरक्षपद्धति यो-गमार्ग जाननेवालोंको अतिउत्तम तथा सुगम है. योगमार्गका प्रयो-जन सभी शास्त्रोंमें पडताहै विशेषतः संध्या, पूजनवादि द्विजन्मा-ओंके नित्यकर्मभी विना इसके सिद्ध नहीं होते जैसे संघ्यामें प्रथम " बद्धपद्मासनो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्" तथा पूजनमें " स्नातः शुचिः प्राङ्मुखोपविश्य प्राणानायम्य " इत्यादि सर्वत्र विधिवचन है- यदि योग न जाने तो प्राणायाम पद्मासनआदि कहांसे जाने इनके न जाननेसे समस्त संध्यावंदनादिसाधन निरर्थक हैं इस सम-यमें बहुधा छोक नाकपर हाय छगानेको प्राणायाम समझते हैं. पद्मा-सनादियोंका तो नामभी नहीं है. तब कहांसे सिद्धि होवे इसी हेतु नास्तिकछोग असिद्ध तथा पोप (ठग) आदि निद्यशन्दोंसे अपने मुखविवरोंको दूषित करते हैं यदि योगाभ्यास करें तो सिद्धि प्रत्यक्ष होकर अपना उद्धार हो तथा दूषकोंके उन विवरोंमें मिट्टी पड़े. और योगप्रंथ बहुत तथा कठिन हैं. ये २ शतक थोडेहीमें ज्ञान देते हैं इस हेतु मेंने भाषाटीका की है कि सभी सज्जन इसे देख थोडाही गुरूपदिष्ट होकर सर्वार्थसाधनयोगमार्गकी महिमा जानजायँगे. पाठ-कोंके सुवोधार्थ मैंने अनेक प्रसिद्ध योगग्रंथोंसे इसे वढाकर गोरक्ष-पद्धति करिद्या. और यह श्रंथ " लक्ष्मीचेङ्करेश्वर " छापेखानेके अधिकारी-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासजीको सर्वे हक्सहित देदि-याहै जो यह उन्होंने आपके छापाखानेमें छापकर प्रसिद्ध किया है-

#### श्रीगणेशाय नमः । अथ भाषानुवादसहिता

# गोरक्षपद्धतिः।

श्रीआदिनाथं स्वग्रुरं हरिं मुनिं गोरक्षशास्त्रस्य प्रणम्य योगिनम् । भाषाविवृत्तिं कुरुते महीधरो योगे सुबोधः खळु जायते यया ॥ १ ॥

श्री आदिनाथ (शिवजी) तथा निज्गुरु, हरिमुनि
-योगीको प्रणाम करके महीधरनामा गोरक्षयोगशाम्न जो योगींद्रगोरक्षनाथने दो शतकमें शिष्योपकारार्थ बनाया है. उसकी
आपाटीका करता है. जिससे योगमार्गमें सभीको सुगमतासे बोध होता है. योगपदका अर्थ मेल है जैसे 'ह' का अर्थ सुर्ध्य
'ठ' का चंद्रमा है इनके योग (मेल) को हठयोग कहतेहें. इसीको राजयोगभी कहतेहें, प्राण, अपानवायु जिनकी
सूर्यचंद्रमा संज्ञा है, इनका ऐक्य करनेवाला जो प्राणायाम
उसे हठयोग कहतेहें ॥ १ ॥

श्रीग्रुरं परमानन्दं वन्दे स्वानन्द्विग्रहम् । यस्य सान्निष्यमात्रेण चिदानन्दायते ततुः ॥ २ ॥

शिष्यको आत्माके तत्त्वबोधनिमित्त गुरुस्वरूप धारणकर परम्गुरु श्रीपरमात्माको सहस्रदलकमलमें भावनापूर्वक प्रथम मंथारंभमं विद्मविचातार्थ प्रणाम करतेहैं, कि जीवब्रह्मकी ऐ-क्यता योगशास्त्रका प्रयोजन है. सद्दुरुके समीप भक्तिपूर्वक रहने-से शिष्यका पांचभौतिक शरीरभी आनंदमय होजाताहै. आनं-दहीं परबसका रूप है जैसे श्रुतिभी कहतीहै कि "आनन्दो ब्रह्म-णो रूपम्" यदि ऐसा न हो तो उसकी पहछानभी नहीं होसके क्यों कि "न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा " इत्यादि गीता । एवं वेदांतमंथोंमें लिखाहै कि उसका रूप तथा जन्म, मरण, मध्य और रंग चिह्न मूर्तिआदि कुछ नहीं है. के-वल आनंदमय स्वयंत्रकाशमान है. तथा निर्विकल्प आनंदमय होजानेकोही मुक्ति कहते हैं. ऐसे परमआनंदस्वरूप परबसको ( जिसका शरीरभी आनंदही है ) वंदना करके श्रंथारंभ कर-ते हैं जिसके सांनिध्य (सम्मुख) होनेसे, अर्थात् (केवला-नुभवानंद ) वह आनंदात्मा परमात्मा केवल मनके मनन अ-नुभव विचार करनेसे अपनेही बीच पाया जाता है. न कि इतस्त-तः तीर्थयात्रादि फिरनेसे, यह अनुभव केवल योगहीसे साध्य है. यह ज्ञानकी प्रथम भूमिका है. नाडीशोधन, वायुशोधन, ध्यान, धारणा आदि विना एवं गुरुछपा विना नहीं मिलता. विना ज्ञानके मुक्ति नहीं मिलती श्रुतिभी कहतीहै कि "कते ज्ञानान्न मुक्तिः" मुक्तिपदार्थ वही आनंदमय होजाताहै. योगसे ज्ञान पायके जीवपरमात्माका एकभाव होनेमें वह आनंदस्वरूप पर-

ब्रह्म साक्षात्कार होताहै इस ज्ञानगम्यके प्रत्यक्षमात्र होनेहीसे ' परमचिदानंदमय आपही योगी होजाताहै. जैसे ज्ञानकी सात भूमिका हैं. ज्ञानभूमि १ विचारणा २ त्नुमानसा ३ सत्त्वापत्ति ४ संसक्तिनामिका ५ पदार्थाभाविनी ६ तुर्यगा ७ ये सात है. विवेक वैराग्य हैं प्रथम जिसमें ऐसी तीव मुमुक्षारूप पहिली. श्र-वणमननरूपा दूसरी. मनमें अनेक अर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न तथा नाश होतेहैं. इन सभीको छोडके, सत् एकार्थमें वृत्ति होनी. तनुमानसा तीसरी. ये तीन साधनभूमियें हैं इनसे जब अंतःकरण शुद्ध हो तब "अहं ब्रह्मास्मि" मैं ब्रह्म हूं ऐसा योगी कहताहै. समस्त साधन पूजनजपादिकमें '' अहं ब्रह्मास्मीति चिरं , भावयेत् " लिखाहै, यह भावनाविना उक्त तीन भूमिका साधे होतेही नहीं हैं इसिछये विना मार्गके कुछभी साधन नहीं होता है चौथी, सत्त्वापत्ति ज्ञानभूमि यही फलभूमि है इसमें जब योगी पाप्त होने तब बहावित् कहाता है. इसी सत्त्वापत्ति भूमिं समीपही वहीं जो सिद्धि उसमें आसक न होना, इसे असंसक्तिनाम पांचवीं ज्ञानभूमि कहतेहैं. इसमें जब योगी प्राप्त होवे तो उसे ब-ह्मविद्वर कहतेहैं. जिसमें परब्रह्मसे व्यतिरिक्त अर्थको भावना न करे वह पदार्थाभाविनी छठी ज्ञानभूमि है इसमें जब योगी प्राप्त होता है तो वह दूसरेके बोधन करनेसे मात्र प्रबुद्ध होता है. नहीं तो एकायश्चन्याकारही रहता है उसे बहाविद्वरी-यान् कहते हैं. तुर्यगा नाम सातनीं भूमि है इसमें योगी पाप्त होनेसे बहाविद्ररिष्ठ कहते हैं. इतने साधनाओंसे स्वात्मारामः

चिदानंद, परमानंद, चिन्मय आदियोगी आपही होजाता है. का-लरहित होता है. ''अन्तर्निश्वलितात्मदीपकलिकास्वाघारवन्या- ' दितियों योगी युगकल्पकालकलनात्तत्वं च जेगीयते । ज्ञाना-मोदमहोदधिः समत्तवद्यत्रादिनाथः स्वयं व्यक्ताव्यक्तगुणा-विकं तमनिशं श्रीमीननाथं भने " जो मीननाथयोगीश्व-र मूलाधारबंध, दड्डीयानबंध, जालंधरबंध आदि योगान्या-ससे हृदयकमलमें निश्चलदीपककी ज्योतिसरीखी परमा-त्माकी कला साक्षात्कार करके श्वास, पल, घटी, प्र-हर, दिन, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मन्वंतर, कल्प आ-दि निरंतर पुनः पुनः फिरनेवाला है स्वरूप जिसका ऐसे काल-को तथा जलादि २५ तत्त्वोंको पहचानके योगाभ्याससे जी-तता है तथा ज्ञानानंदरूपी समुद्र होकर गुप्तप्रकट अर्थात् सगुण निर्गुण होनेकी सामर्थ्य रखनेवाला आदिनाथ शिवस्वरूपकी भावना नित्य करनेके अभ्याससे; आपही साक्षात् शिव हो गया है. ऐसे योगीश्वर श्रीमीननाथको दिनरात नमस्कारहूप से-वन करताहूं ॥ २ ॥

> नमस्कृत्य गुरुं भक्त्या गोरक्षो ज्ञानमुत्तमम् । अभीष्टं योगिनां ब्रूते परमानन्दकारकम् ॥ ३ ॥

योगी गोरक्षनाथ भक्तिपूर्वक गुरुको प्रणाम करके पूर्वजन्म-के योगसेवनसे इस जन्ममें पूर्णयोगमार्गका वोध देनेवाला योग-शास्त्र कहते हैं. जिससे योगियोंको अभीष्ट (मनोवांछित) मिल- ता है तथा परमयोगानंद यदा ब्रह्मानंद होता है. कर्म और भक्तिसे जब चित्त शुद्ध होवे तब योगशास्त्रमें अधिकारी होताहै ॥ ३॥

गोरक्षसंहितां वक्ति योगिनां हितकाम्यया । धुवं यस्यावबोधेन जायते परमं पदम्॥ ॥ ॥

योगिजनोंके हितके लिये योगींद्र गोरक्षनाथ गोरक्षसंहिता नाम योगशास्त्र कहता है,जिसका बोध होनेसे योगीको (परमपद) जीवन्मुक्ति होती है यदा वह मिलता है जिसमें पहुँचकर पुनरा-चृत्ति फिर लीट आना नहीं होता ॥ ४ ॥

एतद्विमुक्तिसोपानमेतत्काल्स्य वश्चनम् । यद्भ्यावृत्तं मनो भोगादासक्तं प्रमात्मिन ॥ ५ ॥ जब योगाभ्याससे मन विषयभोगोंसे हटजानेपर परमात्मा (ईश्वर) में आसक्त हो जावे तब योगी काल तथा मृत्युको जीतकर जरा (बुढापा) मृत्यु (मरण) को जीतता है मुक्तिका सोपान (सीढी) यही कर्म है, और कालकी वंचनाभी यही है ५

द्विजसेवितशाखस्य श्वतिकल्पतरोः फल्रम् ॥ शमनं भवतापस्य योगं भजत सत्तमाः ॥ ६ ॥

सज्जनको संबोधन करके, गोरक्षनाथ कहते हैं कि हे सत्तम श्रेष्ठजनो ! वेदरूपी कल्पवृक्षके फल इस योगशास्त्रका सेवन करो जिसके शाखा (टहनियां ) योगिरूपी द्विज (पक्षी) अथवा मु-निजनोंसे सेवित हैं और संसारके तीन प्रकारके ताप (क्रेशों) को शमन करताहैं ॥ ६ ॥ आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ।

घ्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वदन्ति षट् ॥ ७ ॥

प्रथम आसन सिद्ध करके क्रमशः प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान, समाधिका अभ्यास करना ये योगके छः अंग हैं
इनके पृथक् विस्तार आगे कहेंगे. यमनियमसंपन्न योगीको
क्रमपूर्वक अभ्यासकरके समाधिका लाभ होता है जिससे निर्विनकल्प समाधिसे राजयोग सिद्ध होता है. तब चिदानंदस्वरूप आपही होके योगानंदको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

#### अथासनानि ।

आसनानि च तावन्ति यावन्तो जीवजन्तवः।
 एतेषामिखिलान् भेदान् विजानाति महेश्वरः॥८॥
 आसनोंका विस्तार कहते हैं कि जितने जीवमात्र अर्थाद
 चौराशी लक्ष योनि हैं उतनेही आसनभी उन्हींके शरीरचेष्टावुसार हैं इनके प्रत्येक भेदोंके जाननेहारे केवल शिवजी मात्र हैं
 और कोई नहीं जानता ॥८॥

चतुराज्ञीतिलक्षाणामेकैकं समुदाहृतम्। ततः शिवेन पीठानां षोडशोनं शतं कृतम्॥९॥ चौराशी लक्ष आसनोंके भेद मनुष्योंसे न जाने जायंगे इस प्रकार जानकर करुणामय शिवजीने सर्वसाधारणके उपकारहेतु चौराशी (८४) मात्र आसन योगशास्त्रमें प्रगट किये. यही सबमें सार हैं॥९॥ 1.

आसनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयमेतदुदात्हतम् । एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमछासनम् ॥ १०॥ इन ८४ आसनोंमेंभी बहुतविस्तार होनेसे योगधारण करने-वालोंके उपकारहेतु दोही आसन मुख्य कहेहैं. इससे इस प्रथमें सुगमताके लिये सर्वसंमत एक सिद्धासन दूसरा पद्मासन सविस्तार कहा जाताहै ॥ १०॥

योनिस्थानकमंत्रिमूलघटितं कृत्वा हृढं विन्यसे-न्मेड्रे पादमथैकमेव हृदये कृतवा इनुं सुस्थिरम् । स्थाणुः संयमितेन्द्रियो चल्डह्शा पर्येद्भुवोरन्तरं ह्येतन्माक्षकपाटभेद्जनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥११॥ सर्वीःकष्ट दो आसनोंमेंसे प्रथम सिद्धासनकी विधि कहतेहैं कि, गुदा और लिंगके बीचमें योनि (कुंडलिनीका) स्थान है इसको वामपादकी एडीसे दह पीडन (दवाव) करे दाहिने पैर-की एडी लिंगके ऊपर लगाकर दबावे दोनों पैरॉकी एडियां नीचे ऊपर बराबर होजाती हैं तथा दोनों पैरोंके अंगुष्ठ जंबा और गुल्फोंके बीच नीचे छिपजाते हैं इनके दबावसे योनिस्था-नके तले ऊपरके दो इंद्रिय गुदा, उपस्थ रुकजातेहैं. तदनंतर हृदयके चार अंगुल ऊपर चिबुक ( ढोडी ) स्थिर करे और समस्तइंदियोंसे हटाकर एकाम चित्त करे तथा दोनों नेत्रोंसे अ-चलदृष्टि कर भुकुटि ( भूमध्य ) देखतारहे यह मोक्षरूपी द्वार (दरवाजे ) के कपाट (किंवाड ) को खोलकर मोक्षमार्ग दि-

खाताहै. यद्दा जो कुंडिलिनीसे रुकाहुआ सुषुम्णाद्दार उसे खो-रुकर मोक्षमार्ग (सुषुम्णा) के द्वारा मोक्षस्थान सहस्रदलक-मकर्णिकांतर्गत परमात्मामें पहुँचानेका यन करता है यह सिद्धासन है ॥ ११ ॥

वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम् । अंगुष्टौ दृदये निधाय चिबुकं नासायमालोकये-देतद्याधिविकारनाञ्चनकरं पद्मासनं प्रोच्यते ॥१२॥ बारो कर (जातम्ल ) में दादिना पर तनान करके तथा

बाये ऊह (जानुमूल) में दाहिना पैर उत्तान करके तथा दक्षिण ऊह (जानुमूल) में वामपाद वैसेही स्थापन करके दाहिने हाथको पीठपीछे घुमायके दाहिने पैरके अँगूठेको ग्रहण करे तथा बाये हाथको पीठपीछे घुमायके दाहिने हाथ ऊपरसे लेजायकर बांगे पैरके अंगुष्ठको ग्रहण करे. तब चिबुक (ढो-डी)को छातीसे लगाय, दोनों नेत्रोंसे नासिकाका अग्रभाग निरं-तर देखतारहे. यह योगियोंके समस्तरोगविकार नाश करनेवा-ला बद्धपद्मासन है ॥ १२॥

' प्रकारांतरसेभी पद्मासन कहाहै इसिलये में अथांतरमतसे मत्त्यंद्रनाथके मतकाभी लिखताहूं 1—

" उत्तानौ चरणो कृत्वा ऊरुसंस्था प्रयत्नतः। ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततो हशो॥ १॥ नासाग्रे विन्यसेद्राजदन्तमूळे तु जिह्नया। उत्तम्भ्य चिबुकं वक्षस्युत्थाप्य पवनं शनैः॥ २॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनम् । दुर्रुभं येन केनापि धीमता छभ्यते बुधैः ॥३॥ "

ऊरु (जानुमूल) में पूर्वीक्तप्रकारसे चरण (जैसे दक्षिण ऊरुमें वाम, वाममें दक्षिणचरण, उत्तान अर्थात, पैरोंके पीठ जानुपर लगी रहें.) स्थापन करके दोनों हाथ सीधे एडियोंके ऊपर नीचे वाम ऊपर दक्षिणहरूत रखके दृष्टि नासिकांके अग्रभागपर निश्चल रक्खे तदनंतर राजदंत (डाढों) के मूल दक्षिण वाम दोनों में जिह्वा कर ऊर्ध्वरतंत्रन करे (यह जिह्वाबंध गुरुमुखसे जानना चाहिये जिह्वाबंध मूलबंधका विस्तार ५०। ५८ श्लोकमें कहेंगे) तथा चिबुक (ढोडी) को चार अंगुल अंतर छोडकर छातीसे लगाय मंद मंद वायुको उठावे. यह मूलवंध है. (यहसी गुरुमुखबोध्य हैं) यह पद्मासन मत्स्थेन्द्रनाथके मतका है. संपूर्ण-रोगोंको नष्ट करताहैं. जो संसारमें भाग्यहीन हैं. उनको दुर्लम है. बुद्धिमान एवं पुण्यवान पुरुषोंको गुरुन्छपासे मिलताहै। १। २। ३।

#### अथ षट्चक्रानिरूपणम् ।

षट्चकं पोडशाधारं द्विछक्ष्यं व्योमपञ्चकम्।
स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धचन्ति योगिनः १३॥
विषमवासनासे मन चंचल रहताहै रोकेसे रुकता नहीं विनाः
मन रोके योगसिद्धि नहीं होती. मन रोकनेके लिये कुछ निमित्तः
( अवलंबन ) अवश्य होना चाहिये. इस हेतु छः चंक, सोलह आधार, दो लक्ष्य, पांच आकाश, ये चार प्रकार भेद (सर्व उन- तीस ) कहते हैं, कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ये छः चक हैं इनका दिस्तार आगे कहेंगे आघार सोलह हैं इनके विशेषविस्तार अतिगुह्य होनेसे श्रीगोरक्षनाथने यहां प्रगट नहीं कहे और इनके प्रकटताविना सर्वसाधारणको बोध होना असंसव है इसिछिये जैसा गुरुक्रपासे जाना, यहां श्रंथा-तरीयमतसे प्रकट करता हूं.प्रथम आधार पादांगुष्ठ है इसपर एका-अदृष्टि करके ज्योति चैतन्य करे इससे दृष्टि स्थिर होतीहै १। दू-सरा आधार मूळाधार. इसे पार्वोकी एडीसे अचेतन करना इससे अग्नि दीप्त होतीहै २। तीसरा गुह्माधार. इसके संकोचिकाशके अभ्यास करनेसे अपना वायु फिरके वज्रगर्भनाडीमें भवेश कर बिंदुचकमें जाताहै इससे शुक्रस्तंभन एवं (वज्रोली) रेत योनिमें पात न करके पुनः आकोचनकमसे वज्रनाडीद्वारा विंदुस्थानमें पात करनेकी सामर्थ्य होती है ३।४। पंचन उड्डीयानवंध आधा-र है. पश्चिमतान आसन बांधके गुदाको संकोचन करे इससे मल मूत्र रुमिका नाश होताहै ५। छठा नाभिमंडलाधार. जिसमें चैत-न्य ज्योतिः स्वरूपका ध्यान करनेसे एवं प्रणवके जपसे नाद उत्प-न्न होता है ६। सातवां हृदयाधार. इसमें प्राणवायुको रोध करनेसे इदयकमल विकासित होता है ७। आठवां कठाधार. इसमें ढोडी हृदयपर दृढ लगायके ध्यान करे तो इडा पिंगलामें वहताहुआ वायु स्थिर होता है ८। नवम क्षुद्रवंटीकाधार. कंठमूल है इसमें जो दे। लिंगाकार ऊपरसे लटकती हैं उनतक जिह्वा पहुंचाने तो ब्रह्मरंध्रमें चंद्रमंडलसे वहताहुआ अमृतरस मिलता है ९। दशम

जिह्नामूलाधार. इसमें खेचरीमुद्राके प्रकारसे जिह्नाग्रसे मथन क-रे तो खेचरीसिंख होती है १०। ग्यारहवां जिह्वाका अधोमा-गाधार. जिसमें जिह्वायसे मथन करके दिव्यकविताशक्ति होतीहै ११। बारहवां ऊर्घ्वदंत मृलाधार. जिसमें जिह्वायस्थापनके अभ्याससे रोगशांति होती है १२। तेरहवां नासिकात्राधार. जिसमें दृष्टि स्थिर करनेसे मन स्थिर होता है १३। चौदहवां नासिकामूलाधार. जिसमें दृष्टि स्थिर करनेसे छः महीनेके निरंतर अभ्यासकरके ज्योति पत्यक्ष होती है १४। पंद-हवां भूमध्याधार. जिसमें दृष्टि अचलदृष्टिके अन्यास करके सूर्यिकरणें के समान ज्योति प्रकाश होती है इसी अन्यासके दढ होनेपर सूर्याकाशमें मनका लय होता है १५। सोलहवां नेत्रा-धार, जिनके मूलमें अंगुलिसे मीचतेमें वर्तुलाकार विंदुसमान इंद्रधनुषके समान रंगकी ज्योति है इस ज्योतिके देखनेका अभ्या-सकरके ज्योति पत्यक्ष होतीहै १६ ये सोलह आधार हैं. अथ-वा मूलाधार १ स्वाधिष्ठान २ मणिपूर ३ अनाहत ४ विशुद्ध ५ आज्ञाचक ६ बिंदु ७ अर्द्धेंदु ८ रोघिनी ९ नाद १० नादांत 99 शक्ति १२ व्यापिका १३ समनी १४ रोधिनी १५ धुवर्म-डल १६ ये सोलह (१६) आधार हैं बहा तथा अपनेमें अभेद समझकर भावना करनेसे सिद्धि होती है अब दो छक्ष्य कहते हैं ये दो प्रकार बाह्य आभ्यंतरीय हैं देखनेके उपयोगी नासिका तथा भ्रमध्य इत्यादि बाह्यलक्ष्य हैं मूलाधारचक, हृदयक-मल इत्यादि आभ्यंतरलक्ष्य हैं. अथ पांच आकाश इस प्रकार

हैं कि प्रथम श्वेतवर्ण ज्योतिहा आकाश है इसके भीतर रक्त-वर्ण ज्योतिहा प्रकाश है इसके भीतर धूम्रवर्ण ज्योतिहा महा-काश है इसके भीतर नीलवर्ण ज्योतिस्वहाप तत्त्वाकाश है इसके भीतर विद्युत (बिजुली) के वर्णका ज्योतिस्वहाप सूर्ध्या-काश है ये पांच आकाश हैं इतने ६ चक्र १६ आधार २ लक्ष्य ५ आकाश शरीरमें हैं इन्हें जो योगी नहीं पहचानता उसको योगसिद्ध नहीं होती ॥ १३॥

एकस्तम्भं नवद्वारं गृहं पञ्चाधिदैवतम् । स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धचन्ति योगिनः ॥१९॥

शरीरस्तंमस्त्री गृह है इसमें सकलवासनाओंका आश्रय मन है यही खंभारूप होकर समस्तशरीरको थामे रहताहै जिस-के मुख १ नेत्र २ नासिका २ कर्ण २ गृह्य १ लिंग १ ये ९ द्वार हैं तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचतत्वोंके त्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव अधिदेवता हैं ऐसे शरीररू-पी गृहको जो योगाभ्यासी नहीं जानता वह योगसिद्धि कैसे पासकताहै॥ १४॥

चतुर्दछं स्यादाघारं स्वाधिष्ठानं च षड्दछम् । नाभौ दशदछं पद्मं सूर्यसंख्यादछं हृदि ॥ १५ ॥ कण्ठे स्यात् षोडशदछं भूमध्ये द्विदछं तथा । सहस्रदछमाख्यातं ब्रह्मरम्भे महापथे ॥ १६ ॥ पट्चकोंके पृथक् वर्णन है कि प्रथम मूलाधारचक गृदद्वारमें

पीछे वर्णका अधोमुख कमल है जिसके ४ दलोंमें व, श, ब, स, बीज शोभित हैं आठों दिशामें आठ शुलोंसे वेष्टित पीतवर्ण मध्य कर्णिकामें चतुष्कोण भृगंडलके भीतर, हाथीके ऊपर आह्य जिसके पार्श्व (बगल) में (लं) बीज है और चार हाथ चार मुखका ब्रह्मा कोटिसूर्घ्यसमान प्रकाशमान एवं डाकिनीशक्तिसे युक्त है वहीं देदीप्यमान त्रिकोणाकार कामाख्य पीठ है तिसके मध्य-में पिश्वममुख स्वयंभू छिंग है उसके बीचमें बिजुली समान च-मकवाली साढे तीन फेरे (वृत्त) से वेष्टित होकर, सुबुम्णाके दा-रको रोकके सोया हुआ सर्प जसी कुण्डलिनी महाशक्ति है जैसे पृथ्वीका आधार शेष तैसेही शरीरका आधार यह है विना इसके जांगे और उपाय योगके न्यर्थ हैं. इसिलये प्रथम इसका नोधन करना मुख्य है १ । दूसरा स्वाधिष्ठानचक्र. लिंगमूलमें रक्तवर्ण ऊर्ध्वमुख पड्दल ब, भ, म, य, र, ल इन ६ वर्णीसे शोभिन कमल है शुक्रवर्ण कर्णिकामें अर्द्धचंद्राकार जलमंडल है इसक बीचमें ( वं ) बीज है जिसके पार्श्व (बगल ) में श्रीवत्सकीस्तुत्त पीतांबर वनमालाओंसे शोभित चतुर्भुज विष्णु शाकिनीशाकि-सहित हैं २।तीसरा मणिपूरचक. नाभिमूलमें नीलवर्ण ऊर्ध्वमुख दशदल कमल ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ इन १० व-णोंसे शोभित है मध्यकर्णिकामें स्वस्तिकाकार तेजोमंडल है. इसके मध्यमें सूर्य के समान तेजधारी मेषवाहन (रं) बीज चतुर्भु-ज है इसके पार्श्वमें रक्तवर्ण विभृतिभूषित, नीलवर्ण, चतुर्भुज लाकिनीशिक्तिसहित महारुद्र हैं ३। चौथा अनाहतचक. हृदयमें

द्वादशंदलकमेल ऊर्ध्वमुख क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ,ञ ट, ठ इन १२ बीजोंसे शोभित है उसके कर्णिकामें धूम्रवर्ण, षट्कोण वायुगंडलके मध्यमें धूम्रवर्ण, चतुर्वाहु, कृष्णमृगवाहन (यं) बीज है. इसके पार्श्वमें अभयमुद्रा धारण करके काकि-नीशक्तिसहित ईश्वर हैं कर्णिकाके त्रिकोणमें सुवर्णवर्ण बाणालिंग है यह पूर्णागिरि पीठ कहाता है ४। पांचवां विशुद्धचक्र. कंठ-स्थानमें रक्तवर्ण, ऊर्घ्वमुख, षोडशदलकमल अ,आ,इ, ई, उ,ऊ, ऋ, ऋ, ऌ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः इन १६ वर्णीसे शो-भित है रफटिकवर्णकर्णिकामें वर्तुलाकार आकाशमंडल जिसमें निष्कलंक पूर्णचंद्रमा है इसके मध्यमें श्वेतहाथी वाहन, पाश, अभय, वर, अंकुरा, धारण करता आकाश बीज (हं) इसके पार्श्वमें शांकिनीशक्तिसहित सदाशिव हैं यह जालंधरपीठ कहा-ता है ५। छठों आज्ञाचक. भूमध्यमें श्वेतवर्ण ऊर्ध्वमुख द्विदल ह, क्ष, इन २ बीजोंसे शोभित कमल है इसके कर्णिकामें हाकिनी-शक्तिसहित शिव है कर्णिकाके त्रिकोणमें, इतर्लिंग नामा शिवलिंग है यही मनका स्थान है उड़ीयानभी इसीको कहते हैं ६। इसके ऊपर सहस्रदलकमल ब्रह्मरंध्रमें श्वेतवर्ण पूर्ण-चंद्रसमान मुख परमानंदस्वरूप ह, ळ, क्ष इन ३ वर्णीसे शो-भित है त्रिकोणकर्णिकामें पूर्णचंद्रमंडल जिसके मध्यमें विजुली-के समान चमकीला परमानंदरूप देदी प्यमान ज्योति है इसमें चिदानदस्त्रहत परमशिव विराजमान हैं इनके पार्श्वमें सहस्रसू-र्यके संगान तेजधारी प्रबोधस्वह्म अर्धचंद्राकार निर्वाणकला

विराजमान है. इसके बीचमें कोटिसूर्यसमान तेजधारी रोम-समान सूक्ष्म निर्वाणशक्ति विराजमान है इनके मध्यमें मन तथा बचनसे अगम्य केवल योगसे गम्य चिरानंदस्वस्त्रपते पर क्या अतिपर परम शिवपद है जिसको परब्रह्मपद कहते हैं विराजमान हैं जिसके निमेषोन्मेष अर्थात् पलक खोलने मीचनेमें सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम् । योनिस्थानं द्वयोर्भध्ये कामरूपं निगद्यते ॥ १७ ॥ पहिला मुलाधार स्वाधिष्ठान इन दो चक्रोंके बीचमें योनि-स्थान है यही कामरूप पीठ है. अर्थात् मूलाधारके कर्णिकामें कामरूप पीठ है ॥ १७ ॥

आधाराख्ये गुद्स्थाने पङ्कां च चतुर्द्छम्। तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता १८॥ मूलाधार (गुदा) में जो चतुर्दलकमल विख्यात है उसके मध्यमें त्रिकोणाकार योनि है जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन क-रतेहैं पंचाशत् वर्णसे बनी हुई कामाख्या पीठ कहाती है॥१८॥

योनिमध्ये महाछिङ्गं पश्चिमाभिमुखस्थितम् ।

मस्तके मणिवद्भिम्बं यो जानाति स योगवित्॥१९॥

पूर्वोक्त त्रिकोणाकारयोनिभं सुषुम्णाद्वारके संमुख स्वयंभू

नाम करके जो महाछिंग है उसके शिरमं मणिके समान देदीप्यमान विव है यही कुंडिछिनी जीवाधार शरीराधार मोक्षद्वार है

इसे जो सम्यक् प्रकारसे जानता है उसे योगवित कहते हैं॥१९॥

तप्तचामीकराभासं ति छिछेखेव विस्फुरत् । त्रिकोणं तत्पुरं वह्नरघो मेद्रात्प्रतिष्ठितम् ॥ २० ॥ मेद्र (लिंगस्थान) से नीचे मृलाघारकर्णिकामें रहता तपे हुए सुवर्णके समान वर्ण, एवं विजुर्लाके समान चमकदमकवा-ला जो त्रिकोण है वहीं कालायिका स्थान है ॥ २० ॥

यत्समाधी परं ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम् । तस्मिन् दृष्टे महायोगे यातायातान्न विन्दते ॥ २१ ॥ इसी त्रिकोणविषय समाधिमें अनंत विश्व (संसार) में व्यान होनेहारी परमज्योति प्रकट होती है वही कालाभिका रूप है जब योगी ध्यान, धारणा, समाधिकरके उक्त ज्योतिको देखने लगता है तो उसको जन्ममरण नहीं होते अर्थात् अजरामर हो जाता है ॥ २१ ॥

स्वज्ञन्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयः । स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मान्मेद्रमेवाभिधीयते ॥ २२ ॥ स्वशन्द प्राण (हंस) का बोधक है इसका आश्रयः स्वाधिष्ठान (लिंगमूल) है प्राणका अधिष्ठान होनेसे इसेहीं मेद्र कहा जाता है ॥२२॥

तन्तुना मणिवत्त्रोतो यत्र कन्दः सुषुम्णया।
तन्नाभमण्डलं चकं प्रोच्यते मणिपूरकम् ॥ २३॥
नाभिमं एक कंद है. जिससे सर्वांगव्यापिनी सिरा (नसें) निकली हैं जैसे १० नसें ऊपरको हैं जो शब्द, रस, गंध, श्वास,
जुंभा, शुधा, तृषा, डकार, नेत्रदृष्टि, धारणा (मगजशक्ति)

इन दश कामोंको अपने २ स्थानोंमें दीपन करती हैं तथा १० नसें नीचेको हैं वात, मूत्र, मल, शुक्र, अन्न, पान, रसको नीचे पहुँचाना इनका काम है और चार जिनकी तिछीं गित है. दो दाहिने बगल दो बायें बगल होकर अगणित सूक्ष्मशा-खा बनके सर्वांगमें जालेके नाई रोमरोम प्रति पूरित हैं उन्हींके मुखोंसे प्रस्वेद देहके बाहर रोमोंमें होके आता है. तथा उन्हींके मागाँसे लेप, मर्दनादि पदार्थ भीतर प्रवेश करते हैं. इस प्रकारका नाभिकंद जैसे सूत्रमें मणि पिरोया रहता है ऐसेही सुषुम्णानाडीमें पिरोया है इसे नाभिमंडलस्थ मणिपूरचक्र कहते हैं ॥ २३॥

द्वाद्शारे महाचक्रे पुण्यपापविवर्जिते । तावजीवो अमत्येव यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ २४ ॥ हृदयमें द्वादशदल अनाहत चक है जिसमें तत्त्वातीत (सन्द-रजस्तमोगुणरहित) जीव है गुणातीत होनेसे पुण्यपापसेभी रहित है परंतु जब तत्त्वकी पहिचान योगाम्याससे हो जावे तब ये गुण जीवमें आते हैं विना तत्त्वज्ञान जीव संमृतिमें भनणही करता रहता है ॥ २४ ॥

अथ दशनाडीवर्णनम्।

अर्घ्व मेड्राद्धो नाभेः कन्दो योनिः खगाण्डवत् । तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिः ॥ २५ ॥ हिंगमूलसे ऊपर नाभिके कुछ नीचे कंदके सदशसमस्त ना-डियोंका मूल ( उत्पत्तिस्थान ) पक्षिके अंडेके समान आकार- वाला है इससे बहत्तर (७२) हजार नाडी ऊपर नीचे तिर्छी होकर सर्वांग व्याप्त है ॥ २५ ॥

तेषु नाडीसहस्रेषु द्विसप्ततिरुदाहृताः ।

प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दृश स्मृताः॥२६॥ उक्त ७२ हजार नाडियोंमें मुख्य वहत्तरही हैं इनमें जी प्राणवाहिनी (वायु चलानेहारी) प्रधान दशही नाडी हैं॥२६॥

इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्णा च तृतीयका । गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्त्रिनी ॥२७॥ अलम्बुषा कुहुश्चैव शिङ्किनी दशमी स्मृता । एतन्नाडीमयं चकं ज्ञातव्यं योगिभिः सदा ॥ २८॥

इडा १ पिंगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी ४ हस्तिजिह्वा ५.
पूषा ६ यशस्विनी ७ अंत्रबुषा ८ कुहू ९ शंखिनी १० ये उक मुख्यनाडियोंके नाम हैं. यह नाडीमय चक्र योगाम्यासीको
अवश्य जानने योग्य है तदनंतर इन नाडियोंमें चलनेवाले वायुको जानना तब प्राणायामसे नाडीशोधन होता है॥२७॥२८॥

इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्थिता।
सुषुम्णा मध्यदेशे तु गान्धारी वामचक्षुषि ॥ २९॥
दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे।
यशस्विनी वामकर्णे द्यानने चाप्यलम्बुषा॥ ३०॥
नासिकाके वामकार्णे इडा, दक्षिणक्षागमें पिंगला नाडी
वहती है इनके मध्यमें सुषुम्णा नाडी रहती है इन तीनोंकी जड

मूलाधारचककी कर्णिकाका त्रिकोण है. जिसके वामकोणसे इडा, दक्षिणकोणसे पिंगला और पिश्वमकोणसे सुषुम्णा नाडी उत्पन्न हुई है ये तीनों नाडी उक्तचकको अंकमाल किये हैं अ-पने २ ओरके नासिका छिद्रसे वहती है मध्य सुषुम्णा मूलाधारसे बसरंध्रपर्यंत है अन्य नाडी उक्तचकके कंदसे उत्पन्न होकर प्रत्येक रंध्रमें है जैसे वामनेत्रमें गांधारी, दक्षिण नेत्रमें हस्तिजिह्या, दक्षिणकर्णमें पूपा, वामकर्णमें यशस्विनी, मुखमें अलंखुपा हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

कुहूश्च लिङ्गदेशे तु मूलस्थाने च शङ्किनी। एवं द्वारं समाश्चित्य तिष्ठन्ति दश नाडयः॥ ३१॥ लिंगदेशमें कुहू, मूलस्थानमें शंखिनी ये दो उस कंदसे अ-धोमुख होकर नीचेको गई है और ऊर्ध्वमुख होकर ऊपरको हैं इस प्रकार ये दश नाडी प्राणवायुके एक एक मार्गमें आश्चय करके स्थित हैं॥ ३१॥

इंडापिङ्गलासुषुम्णाः प्राणमार्गे समाश्रिताः । सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्योग्निदेवताः ॥ ३२ ॥ चंद्रमा, सूर्य और अग्नि हैं देवता जिनके ऐसी इंडा, पिंगला, सुषुम्णा ये तीन नाडी प्राणवायुके मार्ग हैं ॥ ३२ ॥

### अथ दश वायवः।

प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः । नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः ॥ ३३ ॥ शाण १ अपान २ समान ३ उदान ४ ट्यान ५ नाग ६ कूर्म ७ इक्स ८ देवदत्त ९ धनंजय १० ये दश वायु शरी-रमें हैं॥ ३३॥

हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुद्मण्डले । समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यतः ॥ ३४॥ व्यानो व्यापी इारीरेषु प्रधानाः पञ्च वायवः । प्राणाद्याः पञ्च विरुपाता नागाद्याः पञ्च वायवः॥३५॥ प्राणवायु हृद्यमें रहकर श्वास वाहर जीतर निकलता तथा अञ्चपानादिकोंका परिपाक करता है १ अपानवायु मूलाधारमें मलपूत्र वाहर निकालनेका काम करता है २ समानवायु ना-भिमें शरको शुष्क अर्थात् यथास्थान रखनेका काम् क-रता है ३ उदानवायु कंठमें रहकर शरीरकी वृद्धि करता है ४ व्यानवायु सर्वशरीरमें लेना, छोडनाआदि अंगधर्म कराता है ५ वायु तो १० हैं परंतु इनमें प्रधान ये पांचहीं हैं शिवयोगशास्त्र-के मतसे मुख, नासिका, हृदय, नातिमें कुंडलिनीके चारों और तथा पादांगुष्ठमें सर्वदा प्राणवायु रहता है १ गृह्य, लिंग, करु, जानु, उदर, पेडू, कटि, नाति इनमें अपानवायु रहता है २ कर्ण, नेत्र, कंठ, नाक, मुख, कपोल, मणिबंधमें व्यानवायु रहता है ३ सर्वसंधि तथा हाथ पैरोंमें उदानवायुं रहता है ४ उ-दरामिके कलाको लेकर सर्वागमं समानवायु रहता है ५ इस कारणसे प्राणादि पांच वायु प्रधान हैं नागादि पांच वायुका कर्म जो चर्म एवं हड्डीमें रहकर जो करते हैं आगे कहते हैं॥३४॥३५॥ - उद्गारे नाग आख्यातः क्रम उन्मीछने स्मृतः । क्रकरः क्षुतकुण्ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्मणे ॥ ३६ ॥ उद्गार (डकार) निकालना नागवायुका कर्म है नेत्रोंके पलक लगाना खोलना कूर्मवायुका तथा छींक करना ककरवायुका, जुंमा देवदत्तवायुका कर्म है ॥ ३६ ॥

न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापिधनंजयः। एते सर्वासु नाडीषु भ्रमन्ते जीवरूपिणः ॥ ३७॥ और धनंजयवायु सर्वशरीरमें व्याप्त रहता है मृतशरीरमें भी रहता है अर्थात मरेमें भी चार घटीपर्यंत यह शरीरहीं में रहता है इस प्रकार ये दश वायु आपही जीवके अभ्याससे कल्पित होकर सुखदु:खका संबंध जीवको कराते हैं मैं सुखी हूं उत में दु:खी हूं इत्यादि व्यवहारमय जीवकी उपाधि लिंगशरीरमें होनेसे आपही जीवरूप होकर समस्त नाडियोंमें फिरता रहता है यदापि अवि-व्याविच्छन्न चैतन्य जीवही है तो इसका वूमना फिरना असंभ-व है तथापि जैसे चंद्रमा तो कंपायमान नहीं है परंतु उसका म-तिबिंब जलमें जिस समय हो उस समय उस जलको हिलाया जाय तो चंद्रविंब हिलता दील पडता है ऐसेही व्यवहारसे दश वायुओंका घूमना तथा इनहीकी उपाधि जीवचैतन्यमें आरोपित करते हैं ॥ ३७॥

आक्षितो मुजदण्डेन यथोच्छरुति कन्दुकः । प्राणापानसमाक्षितस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ ३८ ॥ जैसे कंदुक (गेंद) हाथसे भूमिपर ताडनकरके स्वतः उछ-लता है, तैसेही प्राणवायुके स्थान (हृदय) में अपानवायु तथा अपानवायुके स्थान (गुदा) में प्राणवायुके प्राप्त होनेमें अपा-नवायु जीवको आकर्षण करके एकत्र स्थित नहीं रहने देता जै-से गेंद खेलनेवालेके वशमें गेंद रहता है ऐसेही अविद्या (माया)-के वशमें जीव रहता है ॥ ३८॥

प्राणापानवशो जीवो ह्यधश्रोध्ये च धावति । वामदक्षिणमार्गेण चश्रकत्वान्न दृश्यते ॥ ३९ ॥ जीवकारणसे जीवात्मा प्राणअपानवायुके आधीन है उसी कारणसे इडा और पिंगला नाडीके द्वारा गिरके नीचे मूलाधार-पर्यंत ऊपर मुख नासिकाछिद्रपर्यंत फिरताही रहता है इसके अ-तिचंचल होनेसे इतना कठिन है कि प्राणापानवायुके साधनविना वायु नहीं जीता जाता इसके जीते विना हृदयकमलमें ध्यान न-हीं होता ॥ ३९ ॥

रज्जुबद्धो यथा इयेनो गतोऽप्याक्तृष्यते पुनः ।
गुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन क्रुष्यते ॥ ४० ॥
जैसे वाजपश्चीके पैरमें डोरी वांघके हिलाके छोड देनेपर उडजाता एवं खींचनेपर फिर हाथमें आ जाता है ऐसेही
मायाके अंश सत्त्वरजतमोगुणके वासनासे बँधा हुआ जीव बुद्धिकी लीन हुएमें उपाधिरहित शुद्धब्रह्म हो गया हो तौभी प्राणापानवायुकरके फिर खींचा जाता है जायत् अवस्थामें फिर प्रबुद्ध हुएकी वृत्ति विषयमें पुनः जीवभावको प्राप्त किया जाता है॥४०॥

अपानः कर्षति प्राणं प्राणोपानं च कर्षति। ऊर्ध्वाधः संस्थितावेतौ संयोजयित योगवित्॥ ४९॥ ऊपरसे आज्ञाचकगत प्राणवायु नीचे मूलाधारस्थित अपान-वायुको तथा मूलाधारगत अपानवायु आज्ञाचकस्थ प्राणवायुको परस्पर अपने २ ओर आकर्षण करते हैं योगान्यासी पुरुष पा-णायामसे इनहींको जोडकर योग (जोडना) कहते हैं इसी योग जोडनेको हठयोग कहते हैं जो सूर्यचंद्रमा ऐक्य कहाते हैं॥४१॥

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ।
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपित सर्वदा ॥ ४२ ॥
षद्र शतानि त्वहोरात्रे सहस्राण्येकविंशतिः ।
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपित सर्वदा ॥ ४३ ॥
पाणवायु सारूप्यको प्राप्त हो रहा चिदाभास जीव हकारकरके स्वाधिष्ठानचकसे उत्पन्न होता है और सकारकरके
मूलाधारादि चक्रमें प्रवेश करता है एवंप्रकार 'हंस' मंत्र
(अजपागायत्री) का जप जीव नित्य करताही रहता है अर्थात्
श्वास बाहर निकलनेमें हकार भीतर प्रवेश होनेमें सकार
उचारण होता है सूर्प्योदयसे पुनः सूर्यास्तपर्यंत ६० घटीमें
इस मंत्रकी जपसंख्या२१६०० होती है इतना जप जीव स्वतः
करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । अस्याः संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९९ ॥

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः । अनया सहशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥ ४५॥ पह योगियोंको मोक्ष देनेवाछी अजपा नाम गायत्री है इ-सके संकल्पमात्रसे योगी समस्तपापेंसि छूट जाता है संकल्पकी विधि यह है कि सूर्योदयसे पहिलेही शयनसे उठकर शुद्धवस्न पहन हाथ, पैर, मुख प्रक्षालन कर शुद्धआसनमें बैठ आचमन करके संकल्पकल्पना इस प्रकार करना कि अदोह पूर्वेद्युरहो-रात्रचरितनासापुटनिः सृतोच्छ्वासनिः श्वासात्मकषट्शताधिकैक-विंशतिसहस्रसंख्याकाजपागायत्रीजपं मूलाधारस्वाधिष्ठानम-णिपूरानांहतविशुद्धाज्ञाचकवसरन्ध्रस्थितेत्त्यो गणपतिबसविष्णु-रुष्रजीवगुरुपरमात्मभ्यः सिद्धिसरस्वतीलक्ष्मीगौरीप्राणशक्ति-ज्ञानशक्तिचिच्छाक्तिसमेतिभ्यो यथासंख्यं षट्शतं, षट्सहस्रं, षट्सहस्रं, सहस्रमेकं, सहस्रमेकं, सहस्रमेकम् अजपागायत्री-जपं प्रत्येकं निवेदयामि इति निवेद्य । पुनरदा प्रातःकाल-मारभ्य दितीयपातःकालपर्यन्तं नासापुटनिःसृतोच्छ्वासनिःश्वासा-त्मकं षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रसंख्याकमजपागायत्रीजममहो-रात्रणाई करिष्ये इति जायमानजपसंकल्पं कत्वा स्वकत्यमाचरेत् इस अजपाके समान जीवबहाका अतेद कहनेवाला और कोई मंत्र नहीं है यह अल्पश्रममें उत्तम फल देनेवाला है इसके समान और जप नहीं. क्योंकि पातःकाल संकल्पमात्र करना है उपरांत खाते पीते चलते उठते बैठते सोते सर्वदा सब अवस्थाओं में उक जप आपसे होताही रहंता है और अद्देतानुभव करानेवाला उसके

समान अन्य कोई ज्ञानशास्त्र पहिलेमी नहीं था और पीछे होनेवालाभी नहीं है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

कुण्डिलिन्यां समुद्धता गायत्री प्राणधारिणी।
प्राणिवद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेद्वित् ॥ ४६॥
कुंडिलिनी महाशिक्तसे उत्पन्न हो रही. तथा प्राणवायुकोः
धारण करनेवाली यही अजपा गायत्री है. जीवात्माकी शिक्तः
प्राणिवद्यास्वरूपभी यही है इसी कारण महाविद्याभी इसकोः
कहते हैं इसे जो योगी पहिचान सके वही योगशास्त्राभ्यासकाः
तात्पर्य जानता है॥ ४६॥

अथ शक्तिचालनम्।

कन्दोर्घ्ये कुण्डली शक्तिरप्टधा कुण्डलाकृतिः।
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ ४७ ॥
अव कुंडलिनीके भेद खोलने निमित्त एवं उसकी अधिकताः
प्रकट करनेके लिये कुंडलिनीका और प्रकारभी स्थान कहते हैं
कि समस्त ७२००० नाडियोंका उत्पत्तिस्थान पूर्वोक्त कंद है
इसके ऊपर मणिपूरचक कर्णिकामें आठ वृतकरके वेष्टित
हो रही कुंडलिनीशक्ति ब्रह्मरंघद्वारके मुखको रोकके सर्वदा रहती है ॥ ४७ ॥

येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारमनामयम् । मुखेनाच्छाद्य तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ ४८ ॥ प्रबुद्धा बुद्धियोगेन मनसा मरुता सह । सूचीव गुणमादाय व्रजत्यूर्ष्वे सुषुम्णया ॥ ४९ ॥ जिस मार्ग (सुषुम्णा) करके जन्ममरणके दुःख हरण करनेवाला अखंड ब्रह्मानंदपंद मिलता है उस मार्गको रोकके सोई
हुई कुंडलिनी प्राणवायुके धौकने (उत्तेजन करने) से कालाशिकं ज्योतिके संबंधसे प्रबुद्ध (जायत) होकर मन एवं प्राणवायुके सहित होके सुषुम्णानामा मध्यनाडीसे ऊपरको जाती है
जैसे सूची (सुई) अपनेपर पिरोये तागसहित होनेसे वस्नके
अनेक सूत्रोंके मध्यमें प्राप्त होती है. तैसे आपही सृष्टि उत्पन्न
करके षट्चक तथा उनके देवताप्रभृति सकलप्रपंचको उल्लंवन करके ऊपर सहस्रदलकमलके सन्मुख होकर जाती है
॥ ४८॥ ४९॥

प्रसुप्तमुजगाकारा पद्मतन्तुनिभा शुभा । प्रबुद्धा विद्वयोगेन व्रजत्यूर्चि सुषुम्णया ॥ ५० ॥

सोते सर्पके समान कुंडलिनी अपानवायुसे धिमत (धौं-की गयी) जो मूलाधारमें रहनेवाली कालायिज्योतिके संबंधसे प्रबोध पायके अतिवेग (जोर) से चलते हुए सर्पके समान कुटिलगित होकर कमलनालके तंतु (सूत्र) समान सूक्ष्म ज्यो-तिर्मयस्वरूप होकर सुषुम्णामार्गसे ऊपरको जाती है ॥ ५०॥

उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया इठात् । कुण्डिलिन्या तथा योगी मोश्चद्वारं प्रभेदयेत् ॥ ५१ ॥ जैसे कूंची (चावी) से ताला खुलकर कपाट (कवाड) खुल जाते हैं तैसेही कुंडिलिनीकरके मोश्चद्वार सुबुम्णाके मुखकी चार्गी अभ्याससे खोले जिससे कि कुंडलिनीके प्रबोधिना कुंडलिनीका द्वार खुलता नहीं ॥ ५१ ॥

कृत्वा सम्प्रिटितौ करी दृढतरं बच्चा तु पन्नासनम् । गाढं दक्षिस सन्निधाय चिबुकं ध्यानं च तचेतिस ॥ वारंवारमपानमूर्ध्वमनिलं प्रोचारयेत्पूरितम् । मुञ्चन्त्राणमुपैति बोधमतुरुं शक्तिप्रभावादतः ॥५२॥ दोनों हाथ संपुटित करके (अंजली बांधके) दोनों कूर्पर (वाहुमध्यभाग) हृदयमें हढ स्थापन करके पद्मासन करे चिबुक ( ठोडी ) हृदयमें दृढतर लगायके अर्थात् जालंधरवंध करके ज्योतिः स्वरूपका ध्यान करे केवल कुं सकप्राणायाम अधोद्वार रोकके करे प्राणायामसे कुंभितवायुको अपानवायुसे एकत्व करके यथाशक्ति कुंभक करे पुनः रेचकपाणायाम ( जिसमें वायु अतिमंद २ निकला ) करे इस प्रकारसे कुंडलिनीका बोध होता है तथा योगीको अपरिमित ज्ञान मिलता है. कुंडलिनीको प्रबोध करनेवाली शक्ति चालनमुद्रा यही होती है परंतु प्राणाया-मके अभ्याससे प्राणापानवायुको वशवर्ती करके इस मुद्राका बहुत कालपर्यंत अभ्यास करना होता है ॥ ५२ ॥

अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमसञ्जातवारिणा । कृद्ग्म्ळळवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत् ॥ ५३ ॥ ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः । अब्दादूर्ध्व भवेत्सिद्धो नात्र कार्य्या विचारणा॥५४॥ शक्तिचालनमुद्राके अभ्यासिक नियम कहते हैं कि प्राणा-यामादिकमंसे जो अंगोमें स्वेद (पसीना) आता है उससे अंगमर्दन करे खनण और खट्टा ये दो रस न खावे केवल दुग्धान्न खाया करे भोजनभी एक प्रमाणसे करे ब्रह्मचर्य रक्खे कामकोधसे र-हित रहे त्यागवाच् होवे योगान्यासका मात्र अन्यास रक्खे इ-स प्रकार नियममें रहकर योगान्याससे शक्तिचालनमुद्राका अ-भ्यास करे एकवर्ष ऊपर जब इच्छा करे तभी कुंडलिनीके अभ्युत्थ।नकी सामर्थ्य होतीहै इसमें सिद्धि होती है वा नहीं ऐसा संदेह न करना अभ्याससे अवश्यमेव सिद्धि होती है॥ ५३॥ ५४॥

सुस्निग्धो मधुराहारी चतुर्थोश्चविवर्णितः । मुञ्जते स्वरसं प्रीत्यै मिताहारी स उच्यते ॥ ५५ ॥

मिताहारके लक्षण कहते हैं स्निग्ध (सचिक्रण) मीठा भी-जन करे अन्ल (खट्टा) और लवणवर्जित करे दो भाग अन्न एक भाग जल खांवे चौथा भाग उदरमें वायुसंचारके लिये छोड देवे. देवताको निवेदन करके दुग्धान्न भोजन करे इस प्रकार विधि करनेहारा योगी मिताहारी कहाता है ॥ ५५॥

कन्दोर्घ्ये कुण्डली शक्तिः शुभमोक्षप्रदायिनी । बन्धनाय च मुढानां यस्तां वेत्ति स वेद्वित् ॥ ५६॥ कंदफे ऊपर मणिपुरचकके कर्णिकामें ८ फेरे वेष्टित होकर कुंडलाकार कुंडलिनी शाक्ति है. यह मूर्खजनोंको वारंवार ज-नममरणक्षप बंधन देती है और योगान्यास जाननेवालेको श- किचालनका अभ्यास जन्ममरणरूप बंधन छुटायके मोक्ष देती है ॥ ५६ ॥

अथ शक्तिचालनविधौ ग्रन्थान्तरे विशेषः।

गङ्गायमुनयोर्मध्ये बालरंडा तपस्विनी । बलात्कारेण गृह्णीयात्तद्धिष्णोः परमं पदम् ॥ १ ॥ शक्तिचालनमें ग्रंथांतरमतसे कुछ विशेष कहते हैं कि, गंगा-यमुनोक बीच तपस्विनी बालरंडा बलात्कारकरके कुंडलिनीको यहण करे तो विष्णुके परमपद (ब्रह्मांड)में प्राप्त करती है ॥ १॥

इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी । इडापिङ्गलयोर्भध्ये बालरण्डा च कुण्डली ॥ २ ॥ इडा भगवती वामश्वासा नाडी ऐश्वर्धादिसंपन्न गंगा, दक्षिणश्वासा पिंगलानाझी यमुना है इनके मध्यनाडी सुषुम्णा बालरंडा है ॥ २ ॥

ऊर्ध्व वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्करम् । श्वेतं तु मृदुलं प्रोक्तं विष्टितं वरलक्षणम् ॥ ३ ॥ मृलस्थानसे वितस्तिमात्र ऊपर नामि एवं मेढ्रके मध्यमें ग्वांगुल विस्तार, चार अंगुल आयाम, पक्षीके अंडाकार, श्वे-तरंग कोमल वस्रविष्टित जैसा कंद है ॥ ३ ॥

सित वज्रासने पादौ कराभ्यां घारयेहढम् । ग्रुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत् ॥ ४ ॥ वज्रासनकरके हाथोंसे पैरोंकी एडी पकड कंदस्थानमें हढ उगाय पीडन करे ॥ ४ ॥ वज्रासने स्थितो योगी चालियत्वा च कुण्डलीम् । कुर्यादनन्तरं भस्नां कुण्डलीमाशु बोधयेत् ॥ ५ ॥ योगी वज्रासनमें बैठ कुंडलीको शक्तिचालनमुद्रासे च-लायमान करे तब भस्ना नाम कुंगक कर कुंडलिनीशिक्तिको शीघ प्रबोधित करे ॥ ५ ॥

भानोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्ततः ।
मृत्युवक्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ६ ॥
नाभिस्थान (सूर्य) को आकुंचन कर कुंडलीको चलावे
इसका अभ्यास सिद्ध हो जाय तो मृत्युके मुखमें पड गया हो तौभी उसकी मृत्यु न होवे ॥ ६ ॥

मुहूर्तद्वयपर्यन्तं निर्भयं चालनाद्सौ । ऊर्ष्वमाक्वष्यते किञ्चित्सुषुम्णायां समुद्गता ॥ ७॥ चार घडीपर्यंत निर्भय होकर शक्तिचालन करे तो कुंड-लिनी कछुक सुषुम्णामें ऊपरको उठती है॥ ७॥

तेन कुण्डिलिनी तस्याः सुषुम्णाया सुखं ध्रुवम् । जहाति तस्मात्प्राणोयं सुषुम्णां त्रजित स्वतः ॥ ८॥ इससे कुंडिलिनी (जो सुषुम्णा रोक बैठी है) सुषुम्णाके द्वारको छोड देती है तब प्राणवायु आपही सुषुम्णामें प्रवेश करता है॥ ८॥

तस्मात्सञ्चालयेन्नित्यं सुखसुप्तामरून्धतीम् । तस्याः सञ्चालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ इससे नित्यमति सुपुम्गाद्वारमें सोती कुंडलिनीको चलावे तो योगी सर्व रोगोंसे छूट जावे॥ ९॥

> येन सञ्चालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम् । किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया ॥ १०॥

जिस योगीने शक्तिचालन किया वह अणिमादि सिद्धि-योंका पात्र होता है और विशेष माहात्म्य क्या कहा जाय वह काल (मृत्यु) को सहजहीं जीत लेता है॥ १०॥

कुण्डलीं चालियत्वा तु अस्नां कुर्याद्विशेषतः । एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ ११ ॥ जो यमी नित्य कुंडली चलायके भस्नाकुंभकका अभ्यास विशेषकरके करता है तो उसको यमका भय नहीं होता॥११॥

इयं तु मध्यमा नाडी हढाभ्यासेन योगिनाम् । आसनप्राणसंयाममुद्राभिः सरला भवेत् ॥ १२ ॥ योगियोंको हढाम्याससे आसन प्राणायाम महामुद्रादिः करके मध्यनाडी (सुषुम्णा ) सरल हो जाती है ॥ १२ ॥

#### अथ महामुद्राः।

महामुद्रां नभोमुद्रां उड्डीयानं जलंधरम् । मूलवन्धश्च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनः ॥ ५७॥ महामुद्रा १ खेचरीमुद्रा २ उड्डीयानवंध ३ जालंधर ४ मूलवंध ५ इनकी करके शक्तिचालन करे तौ योगी मुक्तिभाज-न होता है शक्ति चली वा नहीं इसके जाननेका प्रमाण यह है कि जैसे शरीरमें पिपीलिका (चींटी) चलनेमें उसकी गतिसे ज्ञात होता है कि कुछ जीव चलता है ऐसेही सुषुम्णामें वायु जब च-लने लगता है तो शिक्त चलायमान हो गयी जानना शिक्तचा-लनमुद्राके पीछेशी उक्त ५ मुद्रा करनी योग्य हैं॥ ५७॥

वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीडच सुचिरं योनि च वामांत्रिणा हस्ताभ्यामनुधारयेत् प्रसिरतं पादं तथा दक्षिणम् । आपूर्य्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बद्धा हाने रेचये-देवा व्याधिविनाहानी सुमहती सुद्रा नृणां कथ्यते ५८ महामुद्राकी विधि कहते हैं कि हृदयमें चिबुक जोरसे धारण करके वामपादकी एडीसे योनिस्थानको अत्यंत हृढ करके अचेते दिहना पाद लंबा करके दोनों हाथोंसे पादमध्यभाग पकडके हृढ रोके तब पेटमें पूरक विधिसे वायु भरे कुछ काल यथाशिक कुंभक करके मंद मंद वायुको रेचन करे. यह योगि जनको समस्त रोगनाशक महामुद्रा कही है ॥ ५८ ॥

चन्द्राङ्गेन समभ्यस्य सूर्याङ्गेनाभ्यसेत्पुनः । यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत् ॥५९॥ इस महामुद्राके अभ्यासमें प्रथम वामांगसे अभ्यास करके पीछे दाहिने अंगसे करे तैसेही प्राणायामभी करता रहे जब दोनों ओरके अभ्याससे प्राणायामकी मात्रा बराबर हो जाय तब मु-

दा छोडनी तबतक उक्त अभ्यास करता रहना ॥ ५९ ॥ - निह पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेषि नीरसाः । अपि भुक्तं विषं घोरं पीयुषमिव जीर्यते ॥ ६० ॥ स्यकुष्टगुद्दावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः ।
रोगास्तस्य क्षयं यान्ति महामुद्रां च योभ्यसेत्॥६१॥
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम् ।
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित् ॥ ६२॥
जव महामुद्राका अभ्यास हढ हो जाय तो, पथ्यापथ्यविचार
कुछ नहीं रहता. मिष्ट, लवण, तिक्तआदियोंका स्वाद कुछ नहीं
रहता. जो ( घृत, सहद बराबर मिलायके कत्रिमिवष होता है )
संयोगिवरुद्धवस्तु वा घोरविषभी खावे तो अमृतके समान पचि जाता है तथा उदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, क्षय, कुछ आदि रोग
समस्त शांत हो जाते हैं. इसके अभ्यासीको महासिद्धि देनेहारी
यह महामुद्रा कही है इसे बडे यबसे गुप्त रखना प्रकाश करनेसे
सामर्थ्यहीन होती है इस हेतु अनिधकारी, अयोग्य पुरुष, शठ,
दांभिकआदि जैसे कैसेको न देना॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥

' इसका विस्तार मंथांतरसे पाठकों के सुबोधार्थ लिखते हैं—' पादमूलेन वामेन योनि संपीडच दक्षिणम् । प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेहृहम् ॥ १ ॥ वामपादकी एडीसे गुदा और शिश्रके मध्यमें योनिस्थानको रोकके दाहिना पैर लंबा पृथ्वीमें फैलाय जैसे एडी भूमिमें रहे और अंगुली ऊंची दंडकेसे नाई रहे. तब हाथों के अंगुष्ट और तर्जनीसे दक्षिणपादांगुष्ट पकडके धारण करे ॥ १ ॥

कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमुर्चितः । यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रनायते ॥ २ ॥ तदनंतर कंठमें जालंधरवंध करके वायुको ऊपर सुपुम्णामें धारण करे इससे मूलबंधभी हो जाता है जहां योनिस्थानको पीडन और जिह्वावंध करके मृलवंध हो जाता है ॥ २ ॥

ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत् । तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥ ३ ॥

जैसे सर्प दंडके प्रहारसे दंडाकार हो जाता है ऐसे ही कुंडिलिनी शिक्तभी कुटिलताको छोडकर इस मुद्रासे सरल हो जाती हैं और कुंडिलिनीके बोधसे सुषुम्णामें वायुका प्रवेश होता है तब दोनोंको प्राणके वियोगसे इडा पिंगला हैं आश्रय जिसके ऐसी मरणावस्था होती है॥ ३॥

ततः श्रोनेः श्रोनैरेव रेचयेन्नैव वेगतः।
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विवुधोत्तमाः॥ ४॥
इयं खळ महामुद्रा महासिद्धेः प्रदर्शिता।
महाक्केशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः॥ ५॥
तदनंतर शनैः शनैः रेचन करे वेगसे करनेमें बळहानि होती है
इससे महामुद्राआदि नार्थादि महासिद्धोंने दिखाई है इसके
अभ्याससे महाक्केश, अविद्या, राग, देषादिक, शोकमोहादिदोषः
क्षीण होतेहैं तथा जरामरणभी नहीं होते इससे ज्ञानिजन इसे
महामुद्रा कहते हैं॥ ४॥ ५॥

चन्द्राङ्गे तु समभ्यस्य सूर्याङ्गे पुनरभ्यसेत् । यावत्तुल्यं भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत् ॥ ६ ॥ इसका कम कहते हैं कि (चंद्रांग) वामभागमे अभ्यास कर सूर्ध्याग (दक्षिणभाग) में अभ्यास करे और वामांगाभ्यासके पीछे जवलों वामांगमें कुंभककी संख्या समान हो तवलों अभ्यास करे जब संख्या समान हो तब महामुद्रा विसर्जन करे इसम्यास करे जब संख्या समान हो तब महामुद्रा विसर्जन करे इसम्यास करे जब फेलाय अंगुष्ठको हाथके अंगुष्ठ तर्जनीसे पकड़ के अभ्यास करे यह वामांगाभ्यास है इससे पूरित जो वायु सो वामांगमें स्थित रहता है फिर दक्षिणपादको समेट तिसकी एडी योनिमें लगाय वामपाद लंबा फैलाय अंगुष्ठको हाथके अंगुष्ठ तर्जनीसे पकड़के अभ्यास करे इसे दक्षिणांगाभ्यास कहते हैं इससे पूरित वायु दक्षिणांगहीमें रहता है ॥ ६ ॥

निह पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेषि नीरसाः । अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूष्मिव जीर्यते ॥ ७ ॥

गुण कहते हैं कि महामुद्राके अध्यासको पृथ्यापृथ्यविचार नहीं है कटु, अम्लादि समस्त रसादिक जो खाय वही पच जावे नीर-स, बासी, पर्युषित सब पचे. तथा दुर्जर घोर विष आदिभी अमृतके नाई पच जावे॥ ७॥

क्षयकुष्ठगुद्दावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योभ्यसेत् ॥८॥ जो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करे उसे क्षयरोग, कुष्ठ, गुल्म-रोग, अजीर्ण, ज्वर, प्रमेह, उदररोगआदि कभी न होवें ॥ ८॥ कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम् । गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित् ॥ ९ ॥ और उस अन्यासीको अणिमादि महासिद्धि देनेहारी यह महामुद्रा कही है इसे गुप्त रखना अर्थात् अनिधकारीको न देना॥ ९ ॥

# अथ खेचरीमुद्रा।

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । भुवोरन्तर्गता दृष्टिर्भुद्रा भवति खेचरी ॥ ६३ ॥

खेचरीमुद्राकी विधि कहते हैं कि,जिह्वाको उलटी किरायके कंठमूलमें जो छिद्र (लिग्लिग्या) याने क्षुद्रघंटिका है उसमें प्रवेश कराना तदनंतर भूमध्यमें निश्चल दृष्टि स्थिर करना इसे खेचरीमुद्रा कहते हैं ॥ ६३॥

न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न क्षुघा तृषा । न मूच्छो तु भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥६८॥ जो योगी गृह्मपदिष्ट मार्गकरके छेदन, दोहन, कर्षण (ये कर्म आगे कहेंगे .) प्रकारसे खेचरीमुद्राको बहुतकालपर्यंत अन्यास करता है उसके रोग, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्छा और मरणतुल्य कष्ट दूर होतेहैं ॥ ६८॥

पीड्यते न च शोकेन न च छिप्येत कर्मणा । बाध्यते न स केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥६५॥ जो योगी खेचरीमुद्रा जानके उत अभ्यास करके सिद्धि करता है वह शोकसे पीढित नहीं होता. कर्मके फलमें बंधन नहीं 'पाता और काल मृत्यु आदियोंसेभी बाधा नहीं पाता ॥६५॥ चित्तं चलति नो यरमाजिह्ना चरति खेचरी। तेनेयं खेचरी सिद्धा सर्वसिद्धैर्नमस्कृता॥ ६६॥

जिस कारण तहां परबहाविषये एकाय होकर मन बुद्धि चित्तरप्रन्यविषे फिरता है तथा जिह्वाभी कंठमूल छिद्राकाशमें रहके बहारंध्रांतर्गत चंद्रकलामृतका पान करती है इस हेतुसे मनबुद्धिके विषयवंधन निवारण करनेहारी खेचरी मुद्रा समस्त सिद्धजनेंसि अंत्यंत पूजित (नमस्य) है ॥ ६६ ॥

विन्दुमूलं श्रीराणां शिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । भावयन्ति श्रीराणामापादतल्यमस्तकम् ॥ ६७ ॥ शरीरका मूल (कारण ) विंदु है इससे शरीरकी रक्षा है. पादसे शिरपर्यंत समस्त नाडीजाल विंदुसे सेचन हो रहा है इसी हेतु उक्तनाडी सजीव स्वकर्मसामर्थ्य रहती हैं अर्थात् समस्त नाडी विंदुके आधारमें हैं ॥ ६७ ॥

खेचर्या मुद्रया येन विवरं लिम्बिकोर्ध्वतः । न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्यालिङ्गितस्य च॥६८॥ जिस योगीने कंठनालके लिडलंबिकाके ऊपर आकाशविषें खेचरीमुद्रासे रोक लिया तो चंद्रामृत रुकनेसे उस योगीको कामिनी (स्त्री) आलिंगन करे तौभी उसका मन चलायमान नहीं होता तथा बिंदु नहीं गिरता है॥ ६८॥ यावद्भिन्दुः स्थितो देहे तावनमृत्योभेयं कुतः । यावद्भद्धा नभोमुद्रा तावद्भिन्दुर्न गच्छिति ॥ ६९ ॥ जबलौ देहेमें बिंदु स्थिर है. तावत् मृत्युकी भय नहीं होती बिंदुका स्थान व्योमचक है इससे कालकी गति नहीं है. जबलौं खेचरीमुद्रा हढ है तबलौं बिंदु व्योमचक्रसे नहीं गिरता. इसके स्वस्थानस्थ रहनेमें कालका वश नहीं चलता ॥ ६९ ॥

चित्तोपि यदा बिन्दुः संप्राप्तश्च हुताश्चनम् ।

त्रजत्युर्ध्वे हृते शक्तया निरुद्धो योनिमुद्रया ॥ ७०॥

कदाचित् एकात्र न होनेसे विंदु उत्तरके नाभिस्थान सू
र्ध्यमंडलमें पहुँच गया तो योनिमुद्राकरके कुंडलिनीशिकिको

ऊपर उठायके उसके आधातसे उक्त बिंदु पुनः ऊपर लौटके व अपनेही स्थानमें पाप्त होकर स्थिर रहता है ॥ ७०॥

स पुनर्द्धिविधो बिन्दुः पाण्डुरो छोहितस्तथा । पाण्डुरः शुक्रमित्याहुर्छोहिताख्यो महारजः॥ ७१ ॥ उक्त विंदु दो प्रकारका होता है एक तो पांडुरवर्ण जिसे शुक्र कहते हैं दूसरा (लोहित) रक्तवर्ण इसे महारज कहते हैं ॥७१॥

सिन्दूरद्रवसंकाशं नाभिस्थाने स्थितं रजः । शशिस्थाने स्थितो बिन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्छभम् ७२॥ तैल मिलायके सिंदूर (हिंगुल) का द्रव (रस) के समान रज सूर्यस्थान नाभिमंडलमें रहता है तथा बिंदु (बीर्य) चंद्र-माके स्थान कंठदेश षोडशारचक्रमें स्थिर रहता है इन दोनोंका ऐक्य अत्यंत दुर्लभ है॥ ७२॥ बिन्दुः शिवो रजः शक्तिश्चन्द्रो बिन्दू रजो रविः । अनयोः सङ्गमादेव प्राप्यते परमं पदम् ॥ ७३ ॥ बिंदु शिव रज शक्ति है, इनके एक होनेमें योगसिद्धि होकर परमपद मिलता है चंद्रमा सूर्यका ( प्राणवायु अपानवायुका जीवात्मा परमात्माका ) ऐक्य करना यही हठयोगपदका अर्थ है ॥ ७३ ॥

वायुना शक्तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः। याति चिन्दोः सहैकत्वं भवेहिव्यं वपुस्ततः॥ ७४॥ शक्तिचालनविधिसे वायुकरके जब रज बिंदुके साथ ऐ-क्यको प्राप्त होता है तब शरीर दिव्य हो जाता है अर्थात् उसे अग्नि जलाती नहीं शस्त्रसे कटता नहीं॥ ७४॥

शुक्रं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्य्येण संयुतम् । तयोः समरसैकत्वं यो जानाति स योगिवत् ॥ ७५॥ शुक्र विंदुरूप हो चंद्रमासे मिला और रज रक्तर होकर सूर्यसे मिला इनके समरसैकत्व (चंद्रसूर्यस्वरूप विंदुरज-के समरसत्वभाव) को जो योगी जानता है वह योगिवत कहाता है चंद्रमा एवं सूर्यको योगको योग कहाते हैं॥ ७५॥

शोधनं नाडिजालस्य चालनं चन्द्रसूर्ययोः। रसानां शोषणं चैव महामुद्राभिधीयते ॥ ७६॥

नाडीजालके शोधनसे; इनमें रहनेवाले वात-पित्त-क्रफादि रोगोंका हरण होता है. चंद्रसूर्यके चालनसे इनके एकत्र होनेमें खाया अन्न, पिया जल इनका शोषण होता है ऐसा महामुद्राका फल है अर्थात इस मुद्राकरके नाडीजालका शोधन चंदसूर्य-का चालन रसोंका शोषण होता है ॥ ७६ ॥

# ग्रन्थान्तरे खेचरीमुद्राविधिः।

छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वर्द्धयेतावत् । यावद्श्रमध्यं तु स्पृञ्जाति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ १ ॥ जिह्वा खेचरीयोग्य करनेकी विधि यंथांतरसे कहते हैं कि छेदन-चालन-दोहनकर्मसे जिह्वा बढती है, छेदन आगे कहेंगे, चालन यह है कि अंगुष्ठ और तर्जनीसे जिह्वाको हिलाते रहना, दोहन दोनों हाथोंके अंगुष्ठ तर्जनीसे जैसे गौके थनको दुहे ऐसे खींचखींचके जिह्वाको लंबी करे जबतक बाहर निकल-कर भुकुटीको स्पर्शन करे तबतक यह विधि करता रहे॥ १ ॥

सुद्दीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्त्रिग्धनिर्मेखम् । समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत् ॥ २ ॥ छेदन कहते हैं कि थूहरके पत्रके समान अति तक्ष्ण,सचिक्कण निर्मेख शस्त्रसे जिह्वाके नीचेको नसको रोममात्र छेदन करे ॥२॥

ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रवर्षयेत् । पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत् ॥ ३॥

तिसके पीछे सेंघा नमक और हरडका चूर्ण छेदित स्थानपर मले, परंतु योगीको लवणिनषेष है इसलिये लवणके स्थान खिदर (कत्था) से कार्य्य करना योग्य है ऐसे सायंपातः सात दिन करके फिर पूर्वीक्त विधिसे रोममात्र कार्ट पुनः उक्त औषधी लगाता रहे ॥ ३॥ एवं क्रमेण पण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत् । पण्मासाद्रसनायूळिशिळां बन्धः प्रणश्यति ॥ ४ ॥ ऐसे छः महीनेपयेन नित्यं युक्तिसे करे तो जिह्वायूळकी नाडी जो जिह्वाको कपालकुहरमें पहुंछानेसे रोकती है वह सुल-पूर्वक कट जाती है ॥ ४ ॥

कुलां पराङ्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्। सा भवेत् खेचरी मुद्रा न्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ५ ॥ जिह्वाको तिर्छी करके तीनों नाहियोंका मार्ग जो कपाल-छिद्र उसमें योजित करे यह खेचरीमुद्रा है इसीको न्योमचक्तभी कहते हैं ॥ ५ ॥

रसनामूर्घ्वगां कृत्वा क्षणार्घमिष तिष्ठति । विषेविंग्रुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः॥ ६॥ तालुके ऊपर छिद्रमें जिह्वाप्रवेश करके एक वडीमात्र लेचरी मुद्रा स्थिर रहे तो योगीको सर्प विच्छुआदियोंका विष न लगे और बुढापा, रोग, मृत्युको जीते वलीपलित (जो बुढापेमें च-में ढीला होकर सलवेटें पडती हैं) न होनें ॥ ६॥

अर्घिजिह्नः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः ।
मासार्द्धेन न संदेहो मृत्युं जयित योगिवित् ॥ ७ ॥
तालुके ऊपर लिडके सन्मुख जिह्ना लगाय स्थिरकरके भूनमध्यगत चंद्रमासे निकले अमृतका पान जो योगी करे वह १
पक्ष (१५) दिनमें मृत्युको निःसंदेह जीत लेता है यह निश्चय
है ॥ ७ ॥

नित्यं सोमकलापूर्ण शरीरे यस्य योगिनः।
तक्षकेणापि दृष्टस्य विषं तस्य न सपिति॥८॥
और जिस योगीका शरीर नित्य उक्त चंद्रामृतकरके पूर्ण
हो जाय तो तक्षकनागभी उसे इसे तौभी विष न लगे. दुःख
न होवे॥८॥

इन्धनानि यथा विह्नस्तै छवित च दीपकः ।
तथा सोमकछापूर्ण देही देहं न मुश्चित ॥ ९ ॥
जैसे अग्नि काष्टको एवं दीपक तेलसहित वचीको नहीं छोढता तैसेही चंद्रामृतपूरित देहको जीव कदापि नहीं छोडता॥९॥
गोमांसं भक्षयित्रित्यं पिवेदमरवारुणीम् ।
कुळीनं तमहं मन्ये इतरे कुळवातकाः ॥ १०॥
आचार्य कहते हैं कि जो योगी नित्य गोमांस जक्षण एवं
अमरवारुणी पान करे तो उसे हम उत्तमकुलें उत्पन्न समझते हैं
अन्यथा कुयोगी, कुळनाशक हैं सत्कुलें उत्पन्न हुएभी तो उन्नका जन्म व्यर्थ है ॥ १०॥

गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि।
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम् ॥ ११ ॥
इस गोमांसशब्दका अर्थ कहते हैं कि गोशब्दकरके यहां
जिह्वाका बोधक है जिह्वाको कपालिखद्रमें प्रवेश करनेको
गोमांस सक्षण कहते हैं. यह महापातकोंका नाश करता है॥११॥
जिह्वाप्रवेशसंभूतविह्ननोत्पादितः खलु।
चन्द्रातस्रवित यः सारः सा स्याद्मरवारुणी ॥१२॥

अमरवारुणीका अर्थ है कि तालुके ऊपर छिद्रमें जिह्नाक प्रवेश उप्पा (गर्मी ) से भुकुटिके भीतर वामभागस्थित चंद्रामृत द्रवित होकर जिह्नायमें पाप्त होता है इसे अमरवारुणीपान कहते हैं ॥ १२ ॥

चुम्बन्ती यदि लम्बिकायमिनशं जिह्ना सरस्यन्दिनी सक्षारा कटुकाम्लदुग्धसहशी मध्वाज्यतुल्या तथा। व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोद्गीरणं तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकर्षणम्॥१३॥ जव पूर्वाक्तकमेंक्षे जिह्ना बढायके टक्त विधिसे चंद्रामृत पान करने लगती है तो मुखमें लवणसहित मरिचादि, विचा-फलादि, दूध, मधु, घृतके आदि स्वाद आपसे ज्ञात होते हैं तब योगीके रोग तथा बृद्धावस्थाका नाश होता है शस्त्र (जो अपने-को काटने आया) का निवारण होता है आठों सिद्धि मिलती हैं देवजाव मिलता है सिद्धांगनाओंके आकर्षणकी सामर्थ्य हो-ती है॥ १३॥

मूर्भः पोडशपत्रपद्मगिलतं प्राणाद्वाप्तं हठा-दूर्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शिंक्तं परां चिन्तयन्। उत्कञ्छोलकलानलं च विमलं धारामयं यः पिवे-त्रिर्व्याधिः स मृणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति १४ जिह्वाको कपालिखंदेंगे लगाय मुख विपरीतकरणीके तरह कंचा कर कुंडलिनीके ध्यानसहित प्राणायामसे भ्रुकुटीमध्य द्विदलकमलके नीचे कंठस्थ षोडशदलकमलमें हृदययोगसे पात जो निर्मलधारामय तरंगसहित चंद्रामृतरस है इसे जो योगी पान करे उसको ज्वरादिरोग न होते तथा कमलके गाभेकासा कोमल शरीर होकर बहुतकालपर्यंत जीवे ॥ १४ ॥

यत्प्रालेयं प्रहितसुषिरं मेरुमूर्धान्तरस्थं तस्मिन्तत्त्वं प्रवदति सुधीस्तन्सुखं निम्नगानाम् । चन्द्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां तद्वश्रीयात्सुकरणमथो नान्यथा कार्यसिद्धिः ॥ १५॥ मेरुपर्वतसहश सबसे ऊंची सुषुम्णाके उपरी नागमें स्थित चं-द्रामृतरूप जल जिसमें स्थित है ऐसे छिद्रमें सत्त्वगुणात्मा बुद्धि करके आत्मतत्त्व है और गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदासंज्ञक इडा, पिंगला, सुषुम्णा, गांधारी आदि नाडियोंका उक्तविवरमें मुख है इनके द्वारा चन्द्रमंडलागत अमृत व्यर्थ चले जानेसे शरीर जरामृत्युको पाप होता है इसलिये प्रथम कह आये हैं कि सुकरण नाम खेचरीमुद्रा करके चंद्रामृत व्यर्थ स्रवित नहीं हो-नेसे मृत्यु नहीं होती. इस मुद्राके विना देहकी सिद्धि, लावण्य, वल, वजरमान दढ शरीर नहीं होते ॥ १५॥

सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस्नोतःसमन्वितम् । तिष्ठते खेचरीमुद्रा तस्मिन् श्रून्ये निरञ्जने ॥ १६॥ इडा १ पिंगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी ४ हस्तिजिह्वा ५ इनका प्रवाह ऊपरको है सो इनके प्रवाहसंयुक्त आत्माको सा- क्षात् प्रकट रहनेवाला विवर है सो अविद्या एवं अविद्याके कार्य्य शोक, मोहादि दूर होते हैं जिसमें ऐसे विवरमें खेचरी मुद्रा स्थित होती है ॥ १६ ॥

एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी ।
एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ १७॥
समस्त बीजोंमें मुख्य मृष्टिक्ष एक प्रमाण वह है समस्तदेवताओंमें भगवान् मुख्य है तैसेही समस्त मुद्राओंमें खेचरी मुख्य
है ॥ १७॥

उड्यानं कुरुते यरमाद्विश्रान्तं महाखगम् । उड्डीयानं तदेव स्यान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७७ ॥ जिस कारण उड्डियानवंधसे रुका प्राणवायु कहींनी विश्राम न करके उडके जैसा सुषुम्णामें गति करता है उसी कारण तहां मृत्युरुषी गजके ऊपर सिंह जैसा यही बंध कहाता है ॥ ७७॥

उद्रात्पिश्चिमे भागे अघो नाभेर्निगद्यते । उद्धियानो ह्ययं बन्धस्तत्र बन्धो निगद्यते ॥ ७८ ॥ उद्दुर्हीयानबंधका स्थान कहते हैं कि उदरसे पश्चिम और नाभीसे नीचे इस बंधका स्थान योगी कहते हैं इसलिये यह बंध उसी स्थानमें करना योग्य है ॥ ७८ ॥

# ग्रन्थान्तरे।

उद्रे पश्चिमं स्थानं नाभेक्षर्चं च कारयेत्। उड्डीयानो हासौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी॥ १॥ नाभीका ऊपरला तथा नीचला भाग उदरमें लग जांय ऐसे पेटके पीछे खींचे इसे उड्डीयानबंध कहते हैं मृत्युरूपी गजको निवृत्त करनेके लिये सिंहसमान है ॥ १ ॥

उड्डीयानं तु सहजं ग्रुरुणा कथितं सदा । अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोपि तरुणायते ॥ २ ॥ हितोपदेशकर्ता गुरुकरके सहजस्वभाव कहा गया ऐसे इस वंधको निरंतर अभ्यास करे तो वृद्धभी तरुण हो जावे ॥ २ ॥

नाभेक्ष ध्वैमधश्चापि स्थानं कुर्यात्प्रयत्नतः ।

षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संश्वयः ॥ ३ ॥

नाभीकध्वीय भागोंको खींचकर पीठमें लगावे. ऐसे इस बंधको छः महीनेपर्यंत निरंतर अध्यास करे तो निरसंदेह मुत्युको जीते ॥ ३ ॥

सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो ह्युड्डियानकः । डड्डियाने हढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत् ॥४॥ संपूर्ण बंधोंमें उड्डीयानबंध उत्तम है यह हढ हो जाय तो स्वभावसिद्ध मुक्ति होती है. इसके करनेसे पक्षियोंकेसी गतिक-रके सुषुम्णाद्वारा पाण मस्तिष्कमें छे जानेसे समाधिमें मोक्ष हो-ता है यही स्वाभाविकी मुक्ति है ॥ ४ ॥

बभाति हि शिरोचालं नाधो याति नभोजलम् । ततो जालंधरो बन्धो कण्ठदुःखौघनाशनः ॥ ७९ ॥ जालंधरबंध कहते हैं कि यह बंध कंठस्थानमें होता है अनेक रोगोंको हरता है शरीरस्थ नाडीजालका बंधन करता है ज्योम- चक्रस्थ चंद्रकलामृतको कपालकुहरसे नीचे नहीं गिरने देता इ-स कारण वह जालंधरबंध कहा है ॥ ७९ ॥

जालंघरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । न पीयूपं पतत्यमा न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ८० ॥ कंठका संकोचन करके प्राणवायुकी गतिको रोकना जा-लंघर बंध है इससे चंद्रकलामृत गिरके सूर्यहर अमिने नहीं पडता एवं वायु कदाचित् विरुद्ध नहीं होता ॥ ८० ॥

### ग्रन्थान्तरे।

कण्ठमाकुञ्च्य स्ट्ये स्थापयेचिबुकं दृढम् । वन्धो जालंधरारूयोयं जरामृत्युविनाशकः ॥ १ ॥ ग्रंथांतरसे जालंधरवंध कहते हैं कि कंठ नीचे नवाय हृदयके चार अंगुल अंतर ढोडी लगाय दृढ स्थापन करे यह जा-लंधरवंध वृद्धावस्था तथा मृत्युनाशक है ॥ १ ॥

कण्ठसंकोचनेनैव द्रे नाड्यो स्तंभयेहृढम् । मध्यचक्रमिदं होयं पोडशाधारवन्धनम् ॥ २ ॥ इह संकोचनमात्र करके इहा पिंगला दोनहूं नाडी स्तंभित होती हैं कंठस्थानमें जो विशुद्धनामा चक्र है वह अंगृष्ठादि ब्रह्म-रंधांत पोडश आधारोंका मध्यम चक्र है इन १६ आधारोंका वर्णन पूर्व १३ श्लोकके टीकामं कर आये हैं ॥ २ ॥

मूलस्थानं समाकुञ्च्य उड्डीयानं तु कारयेत् । इडां च पिङ्गलां बद्दा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ३ ॥ नाभिको पश्चिमतानरूप उड्डीयानवंध करे और कंठ न--माय जालंधरवंधसे इडा पिंगला नाडीनको स्तंभन करे तदनंतर पश्चिममार्ग सुषुम्णामें प्राणवायुको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो छयम् । ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिकं तथा ॥ ४ ॥

इस विधिसे वायुकी गति बंद होकर प्राणवायु स्थिर हो-कर ब्रह्मरंधमें स्थित रहता है. इसे प्राणलय कहते हैं इससे मृत्यु, जरा, रोग, देहकी त्रिवली, श्वेतरोगता, मूर्छी आलस्यादिक, नहीं होते हैं ॥ ४ ॥

बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठं महासिद्धेश्च सेवितम् । सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ५ ॥ मूलवंध १ उड्डीयानबंध २ जालंधरबंध ३ ये श्रेष्ठ हैं मत्स्येंद्रादि महासिद्ध वसिष्ठादिमुनि इन्हें सेवन करते हैं हठके उपायोंके सिद्धिको प्रगट करते हैं इससे गोरक्षादि सिद्ध इन्हें: जानते हैं ॥ ५ ॥

यत्किचित्स्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यक्षिपणः । तत्सर्वे यसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ ६ ॥ तालुके मूलमें स्थित दिव्यक्षप चंद्रमासे कछुक् अमृत स्रवितः होता है उसे नाभिस्थित अग्निक्षप सूर्य ग्रास कर लेता है तब देहको वृद्धावस्था होती है ॥ ६ ॥

तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम् । गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्रार्थकोटिभिः ॥ ७॥ इस पकरणों उक्तसूर्यके मुखवंचना अर्थात् जिससे उक्त अमृत सूर्यके मुखमें न पहे यह युक्ति कही है तथा विपरीतकरणी मुद्राभी (जो आगे कहेंगे) इसके उपयोगी है ये सर्व गुरुमुखसे जाने जाते हैं विना गुरु कोटीसंख्याक शास्त्रके अर्थमेंभी न जाने जाते ॥ ७॥

पाणिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्धदम् । अपानमूर्ध्वमाकुष्य मूल्यन्धो विधीयते ॥ ८१ ॥ अपानवायु ऊपर खींचके प्राणवायुसे योजित करना, पाइ-की एडीसे गुदा, एवं लिंगके मध्य योनिस्थानको हढ अचेतके गुदद्वारको हढ संकुचित करना जिससे अपानवायु बाहर न नि-कसे इस प्रकार मूलबंध होता है ॥ ८१ ॥

अपानप्राणयोरैक्यात् क्षयो मूत्रपुरीषयोः । युवा भवति वृद्धोपि सततं मूलबन्धनात् ॥ ८२ ॥ अपान और प्राणवायुका ऐक्य कर जो निरंतर मूलवंधका अभ्यास करता है उसके मल मूत्र क्षय होते हैं. और बृढाभी जवान हो जाता है ॥ ८२ ॥

'गोरक्षसंहितामें दशमुद्राओं में से महामुद्रा ३ खेचरी २ उड्डी-यान ३ जालंधरबंध ४ मूलबंध ५ मुख्य कही हैं अन्य महा-बंध १ महावेध २ विपरीतकरणीमुद्रा ३ वज्रोली ४ शकि-चालन ५ ये पांच इसी शतकमें साधारणप्रकार पूर्वही कह आये हैं तथापि विशेष प्रकटताके लिये में उन्हें ग्रंथांतरमत-सेभी लिखता हूं '-

# तत्र प्रथमं महाबन्धः।

पाणिवामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत् । वामोक्तपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १ ॥ वामपादकी एडीसे योनिस्थानको रोधके दक्षिणपाद उसके जपर स्थापन करे अर्थात् मूलवंधकरके ॥ १ ॥

पूरियत्वा ततो वायुं हृद्ये चिबुकं हृढम् । निष्पीट्य वायुमाकुञ्च्य मनोमध्ये नियोजयेत् ॥ २ ॥ तब जालंधरवंधकरके वायुको पूरकर मनको मध्यनाडी सुषुम्णामं प्रवृत्त करे ॥ २ ॥

धारियत्वा यथाशक्ति रेचयेदिनछं शनैः । सव्याङ्गे तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत् ॥ ३॥ यथारकि कुंत्रक करके मंद २ रेचन करे ऐसेही वामांगमें अभ्यास करे दोनों अंगोंके अभ्यासकी संख्या समान करे॥३॥

अयं तु सर्वनाडीनामुर्घ्व गतिनिरोधकः । अयं खळु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायकः ॥ ४ ॥ यह समस्त नाडियोंकी ऊपरकी गतिरोधक महासिद्धिदायकः महाबंध है॥ ४ ॥

कालपाशमहाबन्धिवमोचनिविचक्षणः । त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ ५ ॥ मृत्युपाशको काटनेवाला है, इडा, पिंगला, सुषुम्णा तिनोंके सगम (त्रिवेणी) धारणकर मनको (केदार) भुकुटी शिवस्था-नमं पाप्त करें ॥ ५ ॥ रूपलावण्यसंपन्ना यथा स्त्री प्ररुषं विना । महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो वेधवर्जितो ॥ ६ ॥ जैसे कांति, गुण, शोभायुक्त स्त्री पुरुष विना व्यर्थ है ऐसेही महावेधविना महामुद्रा और महाबंध निष्फल हैं इसलिये अब महावेध कहते हैं ॥ ६ ॥

#### अथ महावेधः।

महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेक्षधीः । वायूनां गतिमावृत्य निवृतं कण्ठमुद्रया ॥ १ ॥ एकायबुद्धि करके योगि महावेध इस प्रकार करे कि, ना-सापुटसे पूरक करके जालंधर बंधकर वायुकी ऊर्ध्वगतिको रोक कुंशक करे ॥ १ ॥

समहरतयुगो भूमो स्फिची संताडयेच्छनेः।
पुटद्वयमितकम्य वायुः स्फुरित मध्यगः॥ २॥
दोनहूं हाथोंके हथेलीसमान पृथ्वीमें धरेक पादकी एडी
योनिस्थानमें हढ लगाय हाथोंके सहारे पृथ्वीसे कुछेक शरीर
उठावे (परंतु जैसे मूलघंघ मुद्रा न खुले) फिर मंद मंद पृथ्वीके
अपने शरीरासन स्फिचको ताडन करे इससे वायु इडा-पिंगलाको उल्लंघन कर सुषुम्णामें पान होता है इस मुद्रामें स्वानुभवसे
तथा हिरगुरूपिट मार्गसे कहता हूं कि शरीर पृथ्वीसे उठायकर
पृथ्वीमें ताडन करनेमें उक्त मुद्रा हढ नहीं रह सकती यदि बलसे
रक्लाभी तो मूलक्षे बिगड जाता है इससे सुगम तो प्रशासन-

से यह कार्य्य सुखपूर्वक होता है औरभी सुभीता यह है कि हा-थोंके जोरसे शरीर उठानेमें मूलवंध सुगमताहीसे होता है ॥२॥

याक जारत रारार उठानन नूजन न जानवार स्वास्त्र स्वास्त्र

महावेघोयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः ।

वलीपलितवेपन्नः सेन्यते साधकोत्तमैः ॥ ४ ॥

इस महावेधके अभ्यास करनेसे अणिमादि अष्टिसिन्धि मि-लती हैं (वली) बुढापेमें मुखपर सलवटें पडनी (पलित) बाल श्वेत होने (कंप) बुढापेमें शरीर कांपना ये उक्त अभ्यासीको नहीं होते ॥ ४ ॥

एतवयं महागुह्यं जरामृत्युविनाज्ञनम् । विह्नवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम् ॥ ५ ॥ ये महामुद्रा, महाबंघ, महावेध, गोप्य हैं बुढापे तथा मृत्युको दूर करते हैं जाठरामिको बढाते हैं अष्टसिद्धि देती हैं ॥ ५ ॥

अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । पुण्यं संभारसंधायि पापौचिमिदुरं सदा । सम्यिक्छक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम् ॥ ६ ॥ आठों पहरमें ८ ही वार इनका अध्यास करे ये पु-ण्यको वढाते हैं पापसमूहको वज्जके समान सुंकते हैं शि- क्षावान् पुरुषको इस प्रकार दिन २ पहर २ में थोडा २ करके अभ्यास करना योग्य है ॥ ६ ॥

# अथ विपरीतकरणमुद्रा।

कर्षी नाभेरधस्तालोक्ष में भानुरघः शशी।
करणी निपरीताख्या ग्रुर्वाक्येन लभ्यते ॥ १ ॥
अन निपरीतकरणी मुद्रा कहते हैं कि, कपरको नाभि नीचे
तालुकरके नाभिस्थ सूर्य कपरको भुकृटिस्थ चंद्रमा नीचेको
हो जाता है इससे चंद्रामृत सूर्य्यक्षप अग्निमें नहीं पढने पाता यह
निपरीतकरणीमुद्रा है यहां ग्रंथकर्त्ताने उदाहरण कुळेक लिखकर लिखा गुरुलक्ष्यपर निर्भर छोड दिया। इसलिये में (भाषाकार) अपने अनुभन एवं हरिगुरूपदिष्टमार्गसे लिखता हूं कि,
दोनहूं पैरोंसे पद्मासन नांधकर दोनहूं हाथ और शिर (चोटी)
पृथ्वी लगाय, उक्त पद्मासनको ऊपर अंतरिक्षमें खडा करे अभ्यास

खडा रहे तब यह मुद्रा होगी अभ्याससे सुगम हो जाती है॥ १॥ नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्द्धिनी । आहारो बहुल्लस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ २॥ जो इस मुद्राका नित्य अभ्यास करता है उसकी जठराग्नि बढती है, उस साधकको आहार बहुत (यथेच्छ) करना चाहिये॥ २॥

हुएमें कभी तो उस पद्मासनको खोल पांव आकाशमें लंबे करे कभी फेर वैसेहीमें पद्मासन करे हाथ और शिरके सहारे उलटा अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दहित तत्क्षणात् । अधःशिराश्चोर्घ्वपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ३ ।र्हे इस मुद्राका अभ्यासी यदि भोजन अल्प करे तो जाठरामि प्रज्वित होकर देहको फूकती है. अब किया है कि पहिले दिन शिर पृथ्वीमें रखकर पैर ऊपरको क्षणमात्र करे ॥ ३ ॥

क्षणाच किंचिद्धिकमभ्यसेच दिने दिने । वितं पिछतं चैव षण्मासोध्वे न हर्यते । याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित् ॥ ४ ॥ किर प्रतिदिन एक एक क्षण बढायके अभ्याससे साध तो सिद्धि भयेमं वली पिछत छः महीनेसे हूर हो जाते हैं जो प्रतिदिन एक२ प्रहरपर्धत इसको करता है वह कालमृत्युको जीतता है ४॥

### अथ वज्रोछी ।

स्वेच्छया वर्तमानोपि योगोक्तेनियमैर्विना । वत्रोठीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम् ॥१॥ अब वत्रोठी मुद्रा कहते हैं कि जो योगोक्त नियम नहीं जानता हुआभी अपनी इच्छासे वत्रोठीको जाने वह अणिमा सिद्धि पाता है ॥ १ ॥

तत्र वस्तुद्धयं वक्ष्ये दुर्छभं यस्य कस्यचित् । क्षीरं चैकं द्वितीयं तु नारी च वश्वातिंनी ॥ २ ॥ इस मुद्रामें हरिकसीको दो वस्तु दुर्छभ हैं विशेषतः ये २ अवश्य चाहिये. वज्रोल्यर्थ संगमोत्तर दुग्धपान, एवं वशवर्तिनी स्वी २ उपयोगी हैं ॥ २ ॥ मेहनेन शनैः सम्यग्रुष्कांकुञ्चनमभ्यसेत्।
पुरुषोप्यथवा नारी वज्रोलीं सिद्धिमाप्रयात्॥ ३॥
संगमकरके मंद मंद क्षरितवीर्यको इंद्रियसंकोचनकरके ऊपर खेंचनेके अभ्यास सिद्ध हुएमें वज्रोलीमुद्राकी सिद्धि प्राप्त होती है॥ ३॥

यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे ।
शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात् ॥ ४ ॥
इसकी पूर्वांगिकिया कहे हैं कि चांदी वा कांचकी १४ अगुल खोखरी शलाका सिच्छिद करे जो १२ अंगुल सरल २अंगुल तिरछी रहे उसे लिंगछिदमें प्रतिदिन२।२ अंगुल प्रवेश कर
एक किनारेसे फूंककर वायु प्रवेश करते २ बारह दिनमें २४
अंगुल प्रवेश करे इससे इंदियमार्ग शुद्ध होता है तब इस मार्गसे
जलके आकर्षणका अभ्यास करे अभ्यास सिद्ध हुएमें वीर्यका
आकर्षण करे तो सिद्धि होती है. जिसको खेचरी एवं प्राणजय
सिद्ध हों उसको वज्रोली सिद्धि होती है ॥ ४ ॥

नारीभगे पति द्विन्दुमभ्यासेनोर्घ्वमाहरेत् । चितं च निजं बिन्दुसूर्घ्वमाकृष्य रक्षयेत् ॥ ५ ॥ स्रीसंयोगमें जब बिंदु (वीर्य) शरीरसे चलायमान होतेभी उसे उक्ताभ्याससे ऊपरकी खींच लेवे अथवा जब भगमें गिर पडे तब स्रीके रजसिहत बिंदुको आकर्षण कर ऊपरको चढायकर स्थापन करे ॥ ५ ॥ एवं संरक्षयेद्धिन्दुं मृत्युं जयित योगवित् ।

मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात् ॥ ६ ॥

याप्रकार जो बिंदुकी रक्षा करता है सो योगी मृत्युकी जीतता है बिंदुके पतनसे मृत्यु उसकी रक्षासे अमरत्व होते हैं उसि छिये इस विधिसे बिंदुको स्थापन करे ॥ ६ ॥

सुगन्धो योगिनो देहे जायते विन्दुधारणात् । यावद्भिन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ॥ ७॥ उक्त अभ्यासीके शरीरमें विदुधारणसे सुगंधि प्रकट होती है और जबलों देहमें बिंदु स्थित है तबलों कालभय नहीं होता॥७॥

चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शुक्रायत्तं च जीवितम् ।
तस्माच्छुकं मनश्चेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ८॥
वीर्य चित्तके आधीन है. चित्तके चलायमान होनेसे वीर्य
चलायमान और स्थिरतासे स्थिर होता है एवं शुक्रके आधीन
जीवित है. इससे स्थिरतासे जीवित स्थिर और चलायमान होनेसे
मरण होता है, इसलिये शुक्र और मनकी रक्षा करनी मुख्य है८

ऋतुमत्या रजोप्येवं वीजं विन्दुं च रक्षयेत् ।
मेह्रेणाकर्षयेदुर्घ्वं सम्यगभ्यासयोगवित् ॥ ९ ॥
ऐसेही रजोवती स्त्रीके रजको विंदुसहित आकर्षणके ऊपर-को खींचके स्थापन करे ऐसे वज्रोळीका अभ्यास करनेवाला योगवेत्ता होता है ॥ ९ ॥

'एक प्रकारके भेद वज्रोलीके सहजोली, अमरोलीभी हैं अतः प्रथम सहजोली कहते हैं'— सहजोलिश्वाम्रोलिर्वज्ञोल्या भेद एकतः । जले सुभस्म निक्षिप्य दृग्धगोमयसंभवम् ॥ १ ॥ जो वज्रोलीके फल वही सहजोली, अमरोलीकेनी हैं इसलिये येभी उसीके मेद हैं. गोवरके (कंडे ) गोपढे जलायके मस्म जलमें मिलावे ॥ १ ॥

वज्रोलीमेथुनादूर्ध्व स्त्रीपुंसोः स्वाङ्गलेपनम् । आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात् ॥ २ ॥ वज्रोली अर्थ मैथुन करके क्षणमात्र सुखसे बैठके व्यवाय व्यापार छोडके उक्त भस्म जलमें मिलाय स्तीपुरुष अपने २ सुर्वाग लेपन करे ॥ २ ॥

सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तोपि मुक्तिदः ॥ ३ ॥ यह मत्स्येंद्रादि योगिश्वराने सहजोली कही है यह योग शु-भकारक है. अन्यत्र साधनाओंमें जहां भोग तहां मोक्ष नहीं जहां मोक्ष तहां भोग नहीं इस मुद्राके अभ्यासमें भोगसहित मोक्षभी है ॥ ३ ॥

अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदिश्वाम् । निर्मत्सराणां सिद्धचेत नतु मत्सरशालिनाम् ॥ ४ ॥ जो योगी पुण्यवान्, वैर्यवान्, तत्त्वदर्शी और निर्मत्सरी है उनको सिद्ध होता है जो मत्सरी (अन्यशुभद्देषी) है उनको सफल नहीं होता ॥ ४ ॥ ' अब दूसरा भेद व अमरोली कहते हैं '-पित्तोल्बणत्वात्प्रथमाम्बुधारां विहाय निःसारतयान्त्यधाराम् । निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमतेऽमरोली॥ १॥

शिवांबुके प्रथमधारा पित्तके उष्णतासे तथा अंत्यधारा नि:-सारतासे त्यागकर निर्विकार मध्यधाराको ग्रहण कर सेवन करते हैं यह योगाभिमत कापालिकी किया है इसे अमरोली कहते हैं यहा (कापालिक) कनफटे जोगियोंका (जिसे खंडमत कहते हैं) यह कर्म विशेषतः इष्ट है॥ १॥

अमरीयं पिवेन्नित्यं नस्यं कुर्वन् दिने दिने । वज्रोलीमभ्यसेत्सम्यगमरोलीति कथ्यते ॥ २ ॥

जो पुरुष अमरवारुणी ( जो खेचरी प्रकरणमें कही है ) का पान करते हैं एवं नासभी अमरवारुणीका छेते हैं तथा प्रतिदिन बज्जोलीका अभ्यास करें सोही कापालिकी अमरोली कही है २॥

अभ्यासान्निःसृता चान्द्री विभूत्या सह मिश्रयेत् । धारयेदुत्तमाङ्गेषु दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ३ ॥

अमरोलीके अभ्याससे निःसृत चंद्रसुधाको पूर्वीक भरममें मिलायके उत्तमअंग—मस्तक, नेत्र, स्कंघ, हृदय, भुजादिमें धारण करे तो भूत, भविष्य, वर्त्तमान देखनेयोग्य दिव्यदृष्टि हो जाती है ॥ ३ ॥

# अथ स्त्रीणां वज्रोली ।

पुंसो बिन्दुं समाकुञ्च्य सम्यगभ्यासपाटवात् । यदि नारी रजो रक्षेद्रज्ञोल्या सापि योगिनी ॥ १ ॥ अन स्नियोंको वज्जोलीसाधन कहते हैं कि, जो स्नी अन्या-सकी चतुराईसे पुरुषके बिंदुको खींचके अपने रजकी वज्जोली-मुद्रा करके रक्षा करे वहभी योगिनी कहाती है ॥ १ ॥

तस्याः किंचिद्रजो नार्शं न गच्छिति न संश्यः । तस्याः शरीरे नादश्च बिन्दुता मे न गच्छिति ॥ २ ॥ उसके रजका नाश (पतन ) निस्तंदेह अल्पभी नहीं होता तथा शरीरमें नादभी उत्पन्न होता है चंद्रक्षप बिंदु सूर्यक्षप रजके बाहर संयोगसे सृष्टि (गर्भ) होती है जब अन्याससे भीतरही योग होय तो योगसिद्धि होती है परमपद मिळता है इनके संयोगमें समस्त देवना स्थित रहते हैं ॥ २ ॥

स बिन्दुस्तद्रजश्चैव एकीभूय स्वदेहगी। वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धि प्रयच्छतः॥ ३॥ रज, बिंदु वज्रोलीके अभ्याससे देहमें पाप होनेपर सर्व सिद्धि देते हैं॥ ३॥

रक्षेदाकुञ्चनादूर्व्व मा रजः सा हि योगिनी । अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च अवेद्रध्रुवम् ॥ ४ ॥ जो स्नी भगको आकुंचन करते करते रजको ऊपर शरीरमें चढाय रक्षा करे वह योगिनी होती है भूत, भविष्य, वर्तमान जाने अंतरिक्षमें बीच रहनेहारी वैमानिकगति मिळती है ॥ ४ ॥ देहिसिद्धिं च लभते वज्रोल्यभ्यासयोगतः । अयं पुण्यकरो योगो भोगे मुक्तेपि मुक्तिदः ॥ ५ ॥ वज्रोलीके अभ्यासयोगसे (देहिसिद्धि) रूप, लावण्य, वलः वज्रसंहननभाव मिलते हैं. यह योग पुण्य देनेवाला तथा विप-यभोग भोगनेमेंभी मुक्ति देता है ॥ ५ ॥

'इनमें दशम शक्तिचालनमुद्रां प्रथम अजपा गायत्रीके उप-रांत कह आये हैं. अब इन १० का माहात्म्य कहते हैं '—

इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ १॥ ये दश १० मुद्रा आदिनाथ शिवने कही हैं इनमें एक एक मुद्रा योगीको अणिनादि देनेवारी हैं॥ १॥

उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम् । स एव श्रीग्रुरुस्वामी साक्षादिश्वर एव सः ॥ २ ॥ जो योगियोंको ( सांप्रदायिक ) गुरुपरंपरापात इन मुद्रा-श्रोंका उपदेश देवे वहीं सर्व गुरुनते श्रेष्ठ, स्वामी, साक्षात् ई-श्वर है ॥ २ ॥

तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः । अणिमादिगुणैः सार्द्धे छभते कालवञ्चनम् ॥ ३ ॥ इनके उपदेशकर्ता गुरुके आसन, कुंत्रक, आहार, विहार, वेष्टादि वाक्योंमें आदरपूर्वक महण कर तत्पर रहे तो अणिमादि सिद्धियोंको जीतकर कालमृत्युको जीते ॥ ३ ॥

#### अथ प्रणवाभ्यासः।

पद्मासनं समारुह्य समकायिशिरोधरः । नासायदृष्टिरेकान्ते जपेदोङ्कारमव्ययम् ॥ ८३ ॥ अव प्रणवके अभ्यासकी विधि कहते हैं कि एकांत स्थलमें बैठकर दृढ पद्मासन बांधके शरीर कंठ शिर सम ( सरल) कर-के नासायदृष्टि निरंतर करके प्रणव जप करे ॥ ८३ ॥

भूर्भुवःस्वरिमे छोकाः सोमसूर्य्यामिदेवताः । यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥८८॥ जिस प्रणवके अकार उकार मकार तीन वर्णमं भूः १ भुवः २ स्वः ३ ये छोक चंद्रमा १ सूर्य २ अग्नि ३ देवता रह-ते हैं वह प्रणव परमकारणह्म ज्योतिर्मय चैतन्य ॐकारस्वह्म है ॥ ८८॥

त्रयः कालास्त्रयों वेदास्त्रयो लोकास्त्रयः स्वराः । त्रयो देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥८५॥ जिस प्रणवमें भृत, वर्तमान, भविष्य ३ काल ऋक्, यज्ञः, साम तीनहूं वेद. स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ३ लोक. उदात्त, अनुदात्त स्वरित ३ स्वर. ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीन देवता रहते हैं. वह प्रणव ( ॐकार ) स्वरूप परंब्रह्म ज्योतिस्वरूप है॥ ८५॥

किया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी । त्रिधा शक्तिः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥८६॥ । जिस प्रणवके अ, उ, म, तीन मात्रा ॐकिया, इच्छा, ज्ञान, शक्ति भेदोंकरके ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी ये शक्ति रहती हैं सो प्रणव ओंकारस्वरूप परब्रह्मज्योति है ॥ ८६ ॥

अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुसंज्ञकः । त्रिधा मात्रा स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥८९॥ त्रिलोकात्मा अकार उकार और बिंदुस्वरूप मकार तीनहूं मात्रा रहती हैं जिसमें ऐसा ब्रह्मज्योतिस्वरूप प्रणव है ॥८७॥

वचता तज्जपेद्वीजं वपुषा तत्समभ्यसेत् ।
मनसा तत्स्मरेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ८८ ॥
इस प्रणवको सकल जगत्कारण भूतभावना करके वचनसे जप करना शरीरसे सिद्धासनादिसे सगुणब्रह्मकी भावना
करके प्रणवार्थ समझ अभ्यास करना तथा मनसे परंब्रह्मस्वरूप
प्रकाश चैतन्य समझके सर्वदा स्मरण करना ॥ ८८ ॥

शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि योजयेत्प्रणवं सद्।।
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ ८९॥
जो योगी बाह्याभ्यंतर शौचयुक्त वा बाह्यशौचमात्र यद्दा जैसे
तैसे होकर प्रणवका अर्थ समझ अभ्याससे जप करता है उसको
शारीरकपाप स्पर्श नहीं करते. जैसे कमलदल जलमें रहता है
परंतु जल उसके पत्रको स्पर्श नहीं कर सकता ऐसेही उक्त विधिका प्रणवाभ्यासीभी निर्लिप रहता है॥ ८९॥

### अथ प्राणायामप्रकारः।

चरुं वाते चरुं। बिन्दुर्निश्वरुं निश्वरुं। भवेत्। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत्॥९०॥ प्राणवायुके निश्वासोच्छ्वास होते रहतेमें बिंदुभी चलायमान दे होता है जो प्राणवायु स्थिर होगा तो बिंदु स्थिर हो जाता है जब प्राणायामसे प्राणवायु स्थिर हो गया तो योगी चिरकाल योगा-प्रयाससे समर्थ होता है दीर्घजीवी तथा ईश (शिव) भावको प्राप्त हो जाता है. इसलिये योगीको वायुनिरोध करना मुख्य है॥ ९०॥

यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवं न मुश्चित ।

मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत् ॥९१॥

जबलौं शरीरमें वायु स्थिर रहता है तबलौं जीव शरीरको नहीं
छोडता जब प्राणवायु शरीरसे निकल जाता है तो उसी अवस्थाको परण कहते हैं जीवन मरण प्राणवायुके आधीन है इस
िलिये प्राणवायुका रोधन अवश्य विधिसे करना चाहिये ॥९१॥

यावद्धद्धो यरुदेहे यावचित्तं निरामयस् । यावदृष्टिर्भुवोर्मध्ये तावत्काळभयं कुतः ॥ ९२ ॥

जवतक प्राणवायु कुंभक्से देहमें स्थिर है तथा जबतक चित्त विषयवासना त्याग अन्तःकरण ईश्वराकार निर्विकार है और जबतक भूमध्यमें दृष्टि निश्वल है तबतक कालकी भय नहीं होती है ॥ ९२ ॥

अतः कालभयाद्भसा प्राणायामपरायणः । योगिनो मुनयश्चैव ततो वायुं निरोधयेत ॥ ९३॥ जिस कारण जीवनमरण प्राणवायुके आधीन है इसी हेतु ब्रह्मा एवं सनकादिक सिद्ध, दत्तात्रेयादि मुनि, प्राणायामके सा- धनमें तत्पर हैं अन्य योगियोंकोर्सा इस अभ्याससे कालकी म-य नहीं होती इस हेतु प्राणायाम साधन करना योग्य है ॥९३॥

षद्त्रिंशदंगुलो इंसः प्रयाणं कुरुते बहिः । वामे दक्षिणमार्गेण ततः प्राणोऽभिधीयते ॥ ९४॥ प्राणवायु अपानवायुरूप हंस इडापिंगलाके मार्गसे छत्तीसः

अंगुल बाहर निकलता है इस हेतु 'बिहः प्रयाणं कुरुते प्राणः' उक्तवायु प्राण कहाता है प्राणापानवायुह्नप हंस है और नहीं ९४

शुद्धिमेति यदा सर्वनाडीचक्रं मलाकुलम् । तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ ९५ ॥ जब शरीरके मलसे व्याप्त नाडीजाल, नाडीशोधन प्राणाया-मके प्रभावसे शोधके शुद्ध निर्मल होता है तब योगाभ्यासोपयो-गी प्राणवायुको थामनेकी सामर्थ्य योगीको होती है अन्यथा नहीं ॥ ९५ ॥

अथ नाडीशोधनप्राणायामविधिः । बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत् ।

धारियत्वा यथाशक्ति भ्रयः सूर्य्येण रेचयेत्।। ९६॥ नाडीशोधन करनेवाले प्राणायामकी विधि कहते हैं कि एकांतमें स्थूल और कोमल आसनमें बैठकर पद्मासन बांधे तब चन्द्र-नाडी (इडा) से १२ संख्या प्रणव जप करते मन्दमन्द पूरक तथा १६ संख्यासे दोनहूं और थामके कुंजकमें चन्द्रमण्डलका ध्यान करना और १० संख्यासे सूर्यनाडी (पिंगला) से मन्द्र मन्द्र रेचन करे यह चन्द्रांग (वामांग) प्राणायाम है ॥९६॥

असृतद्धिसंकारां गोक्षीरघवलोपमम् ।
ध्यात्वा चन्द्रमसो विम्बं प्राणायामी सुखी भवेत्॥९७॥
चन्द्रांगप्राणायाममें दिष, दुग्प, समान अतिशुक्कवर्ण अमृतस्वरूप चन्द्रमाका कंठ तथा नाभिमं ध्यान करनेसे आनन्दका
अनुभव होकर सुख मिलता है ॥ ९७ ॥

दक्षिणे श्वासमाकुष्य पूरयेदुद्रं ज्ञानैः ।
कुम्भयित्वा विधानेन पुनश्चन्द्रेण रेचयेत् ॥ ९८॥
सूर्यनाडी (पिंगलामार्ग) से प्राणवायु १२ संख्यासे प्रणवजपसहित पूरकके १६ संख्यासे कुंजकमें आदित्यमंडलका ध्यान करना और १० संख्यासे प्रणवजप करके चंदनाडी (इडामार्ग) से मंद २ रेचन करना यह दक्षिणांग (सूर्यांग)
प्राणायाम है ॥ ९८॥

प्रज्वलज्ज्वलनज्वालापुञ्जमादित्यमण्डलम् ।
च्यात्वा नाभिस्थितं योगी प्राणायामी सुखी भवेत्९९
सूर्व्यांग प्राणायाममें कुंभकविषये जाज्वल्यमान अभिज्वालासमुदायसमान अभिगय सूर्व्यमंडलको अपने नाभिकमलमें
च्यानकरके जो योगी प्राणायाम करे तो आनंद पाता है ॥९९॥

प्राणांश्चेदिखयापि चेत्परिमितं भ्रयोन्यया रेचयेत् पीत्वा पिङ्गल्या समीरणमथो बद्दा त्यजेद्वामया । सूर्य्याचन्द्रमसोरनेन विधिना बिम्बद्धयं ध्यायतां शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूर्ध्वतः ॥

उक्त ४ श्लोकका अर्थ सूक्ष्मसे पुनः कहते हैं कि यदि पा-णवायुको वामनासापुटसे १२ प्रणव जपसे पूरक १६ जपसे चंद्रमंडल ध्यानसहित कुंत्रक और १० जपसे रेचन सूर्यनाडीसे करना यह एक प्राणायाम हुवा पुनः दक्षिण नाडीसे १२ जिप पूरक १६ से सूर्यमंडल ध्यानसहित कुं-भक और १० से रेचन करना दूसरा प्राणायाम हुवा पुनः वामसे पूरक दक्षिणसे रेचक करके तीसरा पाणायाम हुवा इसी प्रकार चंद्रांग पूरकके कुं भकमें चंद्रविंव प्राणवायुस्वरूपका और सूर्यांग पूरकके कुं तकमें सूर्यविंव अपानवायुरवरूपका घ्यान करनेवाले योगीके समस्त नाडीजाल तीन महीने उपरांत शुद्ध ( निर्मल ) होते हैं यह नाडीशोधनका उत्तम प्रकार। कहा है जो संयमसे रहके धौती 🤉 नेति २ नौली ३ वस्ती ४ त्राटक ५ भन्ना ६ षट्कर्ममें परिश्रम न करे तौभी इनही शा-णायामोंके अभ्याससे उनका उक्तऋत्य संपादित हो जाता है जैसे कहाभी है कि "प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुप्यन्ति मला इति । आचा-र्याणां तु केषांचिदन्यत्कर्म न संमतम् ॥ " अर्थात् प्राणाया-महीसे नाडीमल शुद्ध हो जाता है इसलिये याज्ञवल्क्यादियोंके अन्य धौत्यादि षट्कर्म संमत नहींहै ॥ १०० ॥

### प्रन्थान्तरे।

प्रातर्मध्यंदिनं सायमर्द्धरात्रे च कुम्भकान् । शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् ॥ ९ ॥ अरुणोदयसे सूर्योदयपर्यंत ३ वटी पातःकाल दिनके पांच विभाग कर मध्यभाग मध्याह्म, सूर्यास्तसे ३ वटी आगे पीछे सायं संध्याकाल और अर्द्धरात्रिमें २ मुहूर्च निशीथ काल हो-ता है इन चारोंमें प्रत्येकमें ८०। ८० प्राणायाम करना अर्द्धरा-त्रिमें न कर सके, तीनों कालमें अवश्य अभ्यास करना. चारों समयके ३२० और ३ समयके २४० प्राणायाम होते हैं॥ १॥

कनीयसि भवेत् स्वेदः कम्पो भवित मध्यमे । उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निबन्धयेत् ॥ २ ॥ जिसमें पर्स्वेद आवे वह किन्छ, जिसमें कंप हो वह मध्यम है, जिसमें वायु ब्रह्मरंध्रमें प्राप्त हो सो उत्तम कहाता है इससे योगी निरंतर वायुका अभ्यास करे और कुछ कम ४२ विपल कुंत्तक रहे सो किनिष्ठ, ८४ से मध्यम, १२५ में उत्तम प्राणायाम काल कहते हैं जब प्राणायाम स्थिर हो जा-य वब प्राण ब्रह्मरंध्रको प्राप्त होता है तहां २५ विपला स्थिर रहे तब प्रत्याहार २५ पलापर्यंत रहे तो धारणा तथा ६ घटी रहे तो ध्यान और बारह दिन रहे तो समाधि होती है ॥ २ ॥

जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत् । हटता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते ॥ ३ ॥ प्राणायामश्रमसे जो पसीना आवे उसे सर्वांगमें खूब मले इससे गात्र लघु और हढ होते हैं अर्थात् जडताका अभाव होता है ॥ ३ ॥ अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनम् । ततोभ्यासे दृढीभूते न ताहङ्नियमग्रहः ॥ ४ ॥ अन्यासकालेषे दूध, घृत भोजन करे जब केवल कुंसका-न्यास हृह हो जाय तब उक्तनियमका कुछ आग्रह नहीं ॥४॥

यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तथा चिह्नानि बाह्यतः । कायस्य कुशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितम् ॥५॥ जब नाडीशुद्धि हो जाती है तो बाहर चिह्न देहकी क-शता, कांतिवर्द्धनआदि निश्चय देखनेमें आते हैं बहुतकालसम कुंभक धारण करनेसे जाठराभिषदीमि, नादकी प्रकटता और निरोगिता होती है ये सर्व नाडीशुद्धिके गुण हैं॥ ५॥

यथेष्टं धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम् । नादाक्षिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधने ॥ १०१॥

इति गोरक्षशास्त्रे प्रथमशतकम् ॥ ३ ॥ नाडिशोधन हुयेमें अपने समझेयोग्य मंत्र-जप-कालपर्यंत प्राणवायुके धारणसामध्ये होती है उदराग्नि प्रदीत स्पष्टतर नादका अवण और नैरुज्यता होती है ॥ १०१ ॥

इति महीघरकतायां गोरक्षयोगशास्त्रमाषायां ससंवहायां योगाङ्गपूर्वाभ्यासविधिः ॥ १ ॥

### अथ गोरक्षपद्धतिः। द्वितीयं शतकम्।

'जो पूर्व १०० श्लोकके टीकामें लिला गया है कि घौती-आदि ६ कर्मका कार्य प्राणायानसे हो जाता है इन्हे न करे परंतु किसी २ आचार्योंका यहनी मत है कि '-

मेदः श्चेष्माधिकः पूर्वे षट्कर्माणि समाचरेत् । अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥

जिसका मेद और श्रेष्मा अधिक हों उसको प्राणायामसा-धनमें अत्यंत कष्टसेभी अभ्यास हढ नहीं होता इसलिये उनको प्रथम पट्कर्म करके तब प्राणायामका अभ्यास करना योग्य है इसलिये पट्कर्मविधि कहते हैं.

#### तत्रादौ भौतिः।

चतुरङ्करुविस्तारं हस्तपञ्चद्शायतम् ।
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं नस्त्रं शनैर्यसेत् ॥ १ ॥
चार अंगुल चौडी, पंद्रह हाथ लंबी, बारीक वस्त्र (पगडी) की पट्टी थोडे गरमजलमें भिगोय मुखसे पहिले दिन एक
हाथ, दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन एवं क्रमसे १५
दिनमें पूरी गुरूपदिष्टमार्गसे निगल जावे ॥ १ ॥

पुनः प्रत्याहरेचैतदुदितं घौतिकर्म तत् । कासश्वासप्रीहकुष्टं कफरोगांश्च विंशतिः । घौतिकर्मप्रभावेण प्रयान्त्येव न संशयः ॥ २ ॥ उक्त वस्त पिछला किनारा मुखमें दांतोंसे दान ओठोंसे ल-गाय नौलीकर्म करे इससे छातीमें लगा वस्त उदर (अंतिड ) में पहुँच साफ करता है तब थोडा २ बाहर निकाल डाले यह घौ-तिकर्म है कास, श्वास, फ्रीहा, कुष्टादि, विषरोग, वीस प्रकारके कफरोग इस घौतिकर्मके प्रभावसे निस्संदेह नाश हो जाते हैं॥२॥

# अथ बस्तिः।

नाभिद्वे जले पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः । आघाराकुञ्चनं कुर्योत्क्षालनं बस्तिकर्म तत् ॥ १ ॥

अब बस्तिकर्म कहते हैं कि नाभिमात्र जलमें उत्कटासन बैठकर छः अंगुल लंबी और अंगुल प्रवेशयोग्य छिद्रवाली बांसकी नली चार अंगुल गुदामें प्रवेशकर गुदा आकुंचन करके पेटमें जल चढाय नौलीकर्म करके बाहर छोड देवे यह बस्तिकर्म है. धौती बस्ति विना भोजन किये करने न चाहिये तथा इनके उपरांत शीघ भोजन करना योग्य है ॥ १ ॥

गुल्मष्ठीहोद्रं चापि वातिपत्तकफोद्धवाः । बस्तिकमेप्रभावेण क्षीयन्ते सकलामयाः ॥ २ ॥ बस्तिकर्मसे गुल्म, ष्ठीह, जलोदर, वात, पित्त, कफसे उत्पन्न सर्वरोग नाश होते हैं ॥ २ ॥

> धात्विन्द्रियान्तःकरणप्रसादं दद्याच कान्ति दहनप्रदीप्तिम् । अशेषदोषोपचयं निहन्या-दभ्यस्यमानं जळबस्तिकर्म ॥ ३ ॥

जलमें बस्तिकर्मके अन्याससे शरीरके सत धातु रस १ रुधिर २ मांस ३ मेद ४ अस्थि ५ मजा ६ शुक्र ७ तथा पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ताप, विक्षेप, शोकादि, मोह, गौरव, आवरण, दीनता, राजसतामसका धर्म सभी निवृत्त होते हैं. प्रसन्नता कांति, बढती है. जठरात्रि दीन होती है.वातादि समस्त दोषोंको दूरकर नीरोगिता होती है ॥ ३ ॥

### अथ नेतिः।

सूत्रं वितस्ति सुस्निग्धं नासानाले प्रवेशयेत् । सुलान्निर्गमयेचैषा नेतिः सिद्धैर्निगद्यते ॥ ९ ॥

अब नेतिकर्म कहते हैं कि एक बालिस्त मुलायम, एवं यं-थिरहित सूत्रका एक किनारा नासिकाके एक पृटमें प्रवेश कर दूसरे पृटको बंदकर पूरक करे जब कुछ सूत्र ऊपर चढे तब मुख्यास छोडकर सूत्र बाहर निकाले तब एक नारा मुख-के बाहर दूसरा नासिकाके बाहर दोनहूंको हाथोंसे पकड शनैः शनै: चलाता रहे इसे नेतिकर्म सिद्धजन कहते हैं ॥ १॥

कपोलशोधिनी चैन दिन्यदृष्टिप्रदृायिनी । जत्रूर्ध्वजातरोगीषं नेतिराशु निहन्ति च ॥ २ ॥

यह किया कपोल तथा नासिकादियोंके मल दूर कर सू-क्ष्मपदार्थदर्शी दिव्यदृष्टि देती है और जत्रू (कंठमूल) स्थानसे ऊपरके समस्त रोगसमूहको शीघ्र शांत करती है ॥ २ ॥

### अथ त्राटकम्।

निरीक्षेत्रिश्चलह्या सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः। अश्चसंपातपर्यन्तमाचाय्यैस्त्राटकं रुमृतम्॥ १॥

अब त्राटक कहते हैं कि एकाय दृष्टिसे कुछ सूक्ष्म वस्तुको जबलैं। नेत्रोंमें पानी न आवे निरंतर देखता रहे. नेत्रोंमें जल आनेपर छोड देवे इसे मत्स्येंद्रादि त्राटक कहते हैं. मैं (भाषाकार) समझता हूं कि सूक्ष्म वस्तुके स्थानेम प्रथम नासाय अन्यास होनेपर क्रूमध्य देखे तो औरभी अच्छे गुण शीघ होंगे ॥ १ ॥

मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम् । यत्नतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम् ॥ २ ॥

यह त्राटककर्म नेत्ररोगनाशक, वल वढानेवाला, आल-स्पनिद्रादियोंका कपाट (केवाड) है तंद्रा और तमोगुणी चित्तवृ-त्रिके कोधादिकोंको दूर करता है जैसे सुवर्णकी पिटारीको यनसे रखते हैं ऐसेही इस कर्मकोभी गोप्य रक्खे ॥ २ ॥

## अथ नौलिः।

अमन्दावर्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः ।
नतांसो आमयेदेषा नौिलः सिद्धः प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥
अब नौलिकर्भ कहते हैं कि दोनहूं कंधा नीचे नवाय
उदरको दक्षिणवामनागकरके जलके भमर (भौं रे) के नाई घुमावे
इसे सिद्धलोग नौलि कहते हैं. अनुभवसिद्ध यहनी है कि दक्षिणवामभागसे घुमायके अन्यास हुयेमें नीचे ऊपरकोभी चरखीके समान उदरानलको घुमाना चाहिये ॥ १ ॥

मन्दामिसंदीपनपाचनादिसंघापिकानन्दकरी सदैव ।

अशेषदोषामयशोषिणी च इठिक्रयामौलिरियं हि नौलिः २

यह किया गंदािको बढाय भोजन किये अन्नादिकोंको
शीन्न परिपाक करनेवाली, समस्त वातािदरोगोंको सुखानेवाली,
आनंदको देनेवाली, धौत्यादि सर्व कर्मीमें (श्रेष्ठ ) मुकुट है धौित, बस्ति, इन दो कियाओंमें नौलि कहनी होती है इस लिये

यहां नौलिकी विधि कही है ॥ २॥

#### अथ कपालभातिः।

भस्नावछोहकारस्य रेचपूरों ससंभ्रमों । कपालभातिर्विख्याता कफदोषविशोषणी ॥ १ ॥ अब कपालमातिकर्म कहे कि लुहारकी धौंकनी ( खाल )-के नाई शीघ्र शीघ्र रेचन जो रेचकपूरक करे इसे कपालमाति कहते हैं इससे वीस प्रकारके कफरोग दूर होते हैं ॥ १ ॥

षट्कर्मनिर्गतस्थौल्यकफदोषमलादिकः । प्राणायामं ततः कुर्यादनायासेन सिद्धचिति ॥ २ ॥ उक्त षट्कर्मांकरके स्थूलभाव कफदोष मलपितादि दूर हो जाते हैं तब प्राणायाम करे तो विनाश्रमही योगसिद्धि होती है ॥ २ ॥

उद्रगतपदार्थमुद्रमन्ति पवनमपानमुदीर्थ्य कण्ठ-नाले । क्रमपरिचयवस्यनाडिचका गजकरि-णीति निगद्यते हठहोः ॥ ३ ॥ अब गजकरणीमुद्राभी प्रसंगसे कहते हैं कि, अपानवायुकों कंठनालमें चढाय उदरगत भुक्तपीतअन्न जलादियोंको निकाले इस अभ्याससेभी नाडिचक अपने आधीन (वशीभूत) होता है इसे हठज योगी गजकरणी कहते हैं॥ ३॥

## अथ उत्तरार्द्धग्रन्थः।

'पूर्वोक्त प्रकारोंसे नाडिशोधन हुयेमें यम, नियम, आसन साधके षट्चक षोडशाधारका कर्म जानकर नाडिजाल ना-डिगत वायु ज्ञात हुयेमें चन्द्रतारानुकूल शुभदिन शुभ मुहूर्तमें लघनवांशादि शुभ साधके एकांतस्थलमें श्रीगुरु गोरक्ष; गणेशका पूजन मंगलपाठ स्वस्त्ययन कराय योगाज्यासोपदे-शक श्रीगुरुको आराधनसे संतुष्ट कर उन्हींके आज्ञासे यो-गाभ्यासको आरंभ करना इसमें प्रथम प्राणायामका विस्तार कहते हैं 1—

प्राणो देहे स्थितो वायुरपानस्य निरोधनात्। एकश्वसनमात्रेणोद्दाटयेद्गगने गतिम्॥ १॥

प्राणवायु जो देहमें स्थित है और मूलाधारस्थित अपानवा-युको ऊपर उठाय रोधकर एकही श्वासमें कुंडलीकरके रुका हु-आ सुषुम्णादारको खोलके सुषुम्णानाडिके चिदाकाशमें ऊर्ध्व-गति कराता है सो प्राणायाम सुगम होता है ॥ १ ॥

रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः प्रणवात्मकः । प्राणायामो भवेत्रेधा मात्राद्वादशसंयुतः ॥ २ ॥ रेचक, पूरक, कुंभकके भेदकरके प्राणायाम तीन प्रकारका होता है, बाहरके वायुको अध्यंतर प्रवेश करना पूरक, वा-युको भीतरही रोकना कुंभक. रुद्धवायुको बाहर निकालना रेचक होता है प्रणवका स्मरण करनेवाला प्राणायाम है बाह्मण-को प्रणवका क्षत्रिय वैश्यको एकाक्षर मंत्रजपका अधिकार है पूरकमें अकारका स्मरणपूर्वक १२ प्रणव जपके चंद्रनाहीं पूरक उकारके स्मरणपूर्वक चन्द्रमण्डलका घ्यान सहित १६ प्रणवजपसे कुंभक और मकारके घ्यानपूर्वक १० प्रणवजपसे रेचक करना. यह एक प्राणायाम होता है ॥ २ ॥

मात्राद्वादशसंयुक्तौ दिवाकरनिशाकरौ । दोषजालमपन्नन्तौ ज्ञातब्यौ योगिभिः सदा ॥ ३ ॥

पाणायामके अभ्यास करने २ यदि संयम पूरा न पहुँचे तो नाडी मिलन हो जाती है इसलिये पुनः नाडीशोधन माणायाम क-हते हैं कि चंद्रांग, सूर्यांग, प्राणायाम, प्राणापानवायुसंयुक्त १२ प्रणवमात्राकरके पूरक चंद्रमंडल-सूर्य्यमंडलध्यानयुक्त १६ मा-त्राकरके कुंभक और १० मात्रासे रेचक करके चंद्रसूर्य नाडी मलको नाश करते हैं ऐसा योगियोंने जानना ॥ ३ ॥

पूरके द्वादशी कुर्यात्कुम्भके षोडशी भवेत् । रेचके दश ॐकाराः प्राणायामः स उच्यते ॥ ४ ॥ प्रथमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विग्रणा मता । उत्तमे त्रिग्रणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णयः ॥ ५ ॥ पूरकमें १२, कुं तकमें १६, रेचकमें १०, मात्रा प्रणवकी यह प्राणायामप्रकार किनष्ठ है. इससे द्विगुण अर्थात् पू० २४, कुं० ३२, रे० २०, यह मध्यम और पू० ३६, कुं० ४८, रे० ३० यह उत्तम प्राणायाम है ॥ ४ ॥ ५ ॥

अधमे चोद्यते धर्मः कम्पो भवति मध्यमे । उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी ततो वायुं निरोधयेत् ॥ ६ ॥ किन्छप्राणायाममें प्रस्वेद (पत्तीना ) होती है. मध्यममें कंप होता है. उत्तममें योनिका आधार उठता है. इसलिये प्राणाया-मका अभ्यास करना मुख्य है ॥ ६ ॥

बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवम् । भूमध्ये दृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ ७ ॥ ऊर्ध्वमाकृष्य चापानवायुं प्राणे नियोजयेत् । र्अर्धमानीयते शक्तया सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ८॥ प्राणायामकी विधि कहते हैं कि एकांतस्थलमें मोटे दलवाला कोमलकंवलादि आसनमें पद्मासन बांधके बैठकर श्रीगुरु एवं शिवको प्रणाम करे अमृत स्नवित हो रहा, ऐसे चंद्रविंबका ध्यान भूमध्यकरके दोनहूं दृष्टि भूमध्यमें स्थापन करे तदनंतर त्राह्मण प्रणवका क्षत्रिय वैश्य ओम् इति एकाक्षरमंत्रका पूर्वोक्त मात्राके प्रकारसे पूरक, कुंत्रक, रेचक, प्राणायाम, चं-द्रांग, सूर्यांग, प्रकारकरके निरंतर करता रहे मूलाधार संको-चनपूर्वक अपानवायुको ऊपर खींचके प्राणवायुसे ऐक्य करे तब अपानवायुमिलित प्राणवायुको शक्तिचालनमुद्रासे उठाई-

गई कुंडिलिनीको सुषुम्णामार्गसे ऊपरको चढावे इतने विधि कर-नेसे योगी समस्तपार्वीसे निर्मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ द्वाराणां नवकं निरुद्धच मरुतं पीत्वा दृढं घारितं नीत्वाकाशमपानवह्निसहितं शक्तचा समुचाछितम्। आत्मस्थानयुतस्त्वनेन विधिवद्विन्यस्य मूर्पि ध्रुवं यावत्तिष्ठति तावदेव महतां संवेन संस्तूयते ॥ ९॥ केवल कुंभकपाणायामका प्रकार कहते हैं कि वण्मुखीकरके पूरकवायुसे उदर पूर्ण करके ऊपरके ७ नीचेके २ इन नव द्वारोंको रोकके मूलापारगत कालात्रि अपानवायुसहित शक्तिचालन-प्रकारते प्रबुद्ध हो रही कुंडलिनीको ऊपरको उठाय आज्ञा-चकसे ऊपर उक्तवायुसे पूर्ण करके स्थिर करे सहस्रकमलमें रहते परमात्माका ध्यानसे ज्योतिः प्रत्यक्ष करके यावत्का-लसम योगी निश्वल होकर परमात्माका ध्यान करता है, यही काल योगीका मोक्षसम है. आत्मध्यानतत्पर योगीश्वर सिद्ध इस योगीकी धन्यवादपूर्वक स्तुति करते हैं यही परम फल योगका है ॥ ९ ॥

प्राणायामो भवत्येवं पातकेन्धनपावकः । भवोदधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥ १०॥ इस प्रकारका नित्य निरंतर अभ्याससे प्राणायाम करना अनेक पातकरूपी काष्टको भरम करनेवाला अबि होता है. सं-सारह्मपी समुद्रसे तारनेवाला महासेतु (बडा पूल) योगिज-नोंकरके यही प्राणायाम कहा जाता है ॥ १०॥ आसनेन रूजो इन्ति प्राणायामेन पातकम् । विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सुञ्चिति ॥ ११ ॥ पश्चिमतानआदि आसनोंसे शरीरके अशेष रोग नाश होते हैं प्राणायामसे समस्त पातक और प्रत्याहारते मानसिक अनेक विकार नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

धारणाभिमतो धैर्य्य च्यानाञ्चेतन्यमद्धतम् । समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्।।१२।। धारणासे मनमें धैर्य्य बढने उत्तर उत्तम ज्ञान मिलता है ध्यानसे अद्भुत चैतन्य सर्वशारीरक ज्ञान मिलता है समाधिसे अभिमान त्याग होकर जिसमें पुण्य-पाप लिप्त नहीं होते ऐसा कैवल्य मोक्ष मिलता है ॥ १२ ॥

प्राणायामद्भिषद्केन प्रत्याहारः प्रक्रीतितः ।
प्रत्याहारद्भिषद्केन ज्ञायते धारणा ग्रुभा ॥ १३ ॥
धारणा द्वाद्श प्रोक्ता ध्यानाद्ध्यानविशारदैः ।
ध्यानद्वाद्शकेनैव समाधिरभिधीयते ॥ १४ ॥
बारह प्राणायाम करके प्रत्याहारके फल देनेवाला प्रत्याहार
(१२) प्रत्याहार (१४४ प्राणायाम) का धारणाका फल
देनेवारी धारणा (१२) धारणा (१०२८ प्राणायाम) का
प्राणायामह्मप ध्यान (१२) ध्यान (२००३६ प्राणायाम)
का प्राणायामह्मप समाधि होती है ॥ १३ ॥ १४ ॥

यत्समाधी परं ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम् । तस्मिन् दृष्टे क्रिया कर्म यातायातं न विद्यते ॥१५॥ समाधिका स्वरूप कहते हैं. यूलाधारचक चृतुर्दल कमल कर्णिकामें सुषुम्णाद्वारके संमुख स्वयंभूलिंगके शिरमें देदीप्य-मान चिंब है चिंदुस्वरूप कंडलिनीका है यह दिप्पमान चिंब समाविमें अंत न मिलनेवाला, समस्त जगत व्याप्त करनेवाला उत्तम ज्योति कालाभिस्वरूप प्रगट होता है इसके दर्शन, समा-धिद्वारा मिलनेसे जन्ममरण नहीं होते कर्ममें लिप्त नहीं होता कै-वल्यका अनुभव हो जाता है ॥ १५ ॥

संबद्धासनमेह मङ् त्रियुगठं कर्णाक्षिनासापुटाहाराण्यङ्गु लिभिनियम्य पवनं वक्रेण संपूरितम्।
ध्यात्वा वक्षसि वह्मचपानसिहतं मुप्तिं स्थितं धारयेदेवं याति विशेषतत्त्वसमतां योगीश्वरस्तन्मयः॥१६॥
समाधिकी प्रकिया दिखाते हैं प्रथम सिद्धासन बांधके दोनहूं
हाथोंके अंगुष्ठोंसे दोनहूं कर्णछिद्र, तर्जनियोंसे नेत्र, मध्यमाओंसे नासिका और अनामिका २ कनिष्ठिका २ से मुख रोकंके अधिमुखद्धारसे पूरित करके मूलाधारमें रहनेवाला अभि
तथा अपानवायुसहित प्राणवायुको हृदयकमलें धारण कर
कपरको चढाय सहस्रदल कमलें धारण करना इस प्रकार समाधिके अन्यास करनेवाला योगी अपानवायुसंमिलित प्राणवायुमय होकर सर्वदृष्टा साक्षिम्त अंतरात्माके तुल्यवाको प्राप्त
होता है ॥ १६॥

गगनं पवने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान् । घण्टादीनां प्रवाद्यानां तदा सिद्धिरदूरतः॥ १७॥ उक्त प्रकारसे प्राणवायु जव (गगन) सहस्रदल कमलमें प्राप्त हो जाय तो घंटा नगारे आदि वादों के घ्विन प्रकट होती है इस चिह्नके मिलनेपर योगसिद्धि समीप है जानना ॥ १७॥

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् । अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य संभवः॥ १८॥

यथायोग्य निरंतराज्यस्त प्राणायामसे सब रोग क्षय होता है ऐसेही अविधि विच्छिन्नाज्यासादि प्राणायामसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं॥ १८॥

हिका कासस्तथा श्वासः शिरःकणीक्षिवेदनाः ।
भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात् ॥१९॥
अयुक्त प्राणायामान्याससे वायु विरुद्ध होकर हिचकी,
कास, श्वास, शिरःपीडा, कर्णश्रुल, नेत्रव्यथाआदि रोग उत्पन्न
करता है॥ १९॥

यथा सिंहो गजो व्यात्रो भवेद्रस्यः शनैः शनैः । अन्यथा हन्ति योक्तारं तथा वायुरसेवितः ॥ २०॥ जैसे सिंह, व्यात्र, गज इत्यादि दुष्ट जंतु मंदमंदकरके उन-के अनुकूल कमकमसे करके पालकके वशमें रहते हैं तथापि किसी समय थोडाभी उनमें विरोध होनेमें अपनेही पालकको मार डालते हैं तैसेही पवनभी युक्तअभ्याससे वशवतीं होता है अयुक्तअभ्याससे रोगादिकोंकरके अभ्यासीको अनिष्ट हो जाता है॥ २०॥ युक्तं युक्तं त्यजेद्वायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत् ।
युक्तं युक्तं च बधीयादेवं सिद्धिरदूरतः ॥ २१ ॥
वायु शनैः शनैः रेचन करना जैसे नासाछिद्रके सामने रुईका फोहा रक्ता हुआ न उडे ऐसेही शनैः शनैः पूरकभी करना युक्त युक्त पूरक करना जिससे चिनोद्देग श्वासोत्कटता न
होवे थोडेसे कम सहनयोग्य बढावना डचित है इससे सिद्धि
नजदीक मिळती है ॥ २१ ॥

अथ ग्रन्थान्तरे प्राणायामभेदाः।
प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रचपूरककुम्भकैः।
सहितः केवल्रश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः॥ १॥
ग्रंथांतरसे प्राणायामके भेद कहते हैं कि (प्राण) शरीरांतग्रंत वायुके रोधको प्राणायाम कहते हैं इसके रेचक, पूरक
कुंभक ३ भेद हैं भीतरसे वायु बाहर छोडना रेचक, बाहरसे
वायु उदरमें पूर्ण करना पूरक और पूरितवायुको घटवत धारण
करना कुंभक कहाता है कुंभककेभी केवल एवंसहित दो भेद हैं
वे केवल योगियोंके संमत हैं और सहितभी दो प्रकारका है एक
रेचकपूर्वक दूसरा कुंभकपूर्वक पहिला रेचकप्राणायामसे दूसरा
पूरकप्राणायामसे भिन्न नहीं है इनके पूरे भेद प्राणायाम प्रकरणसे जानने॥ १॥

यावत्केवलसिद्धिः स्यात्सहितं तावद्भ्यसेत् । रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं यद्घायुधारणम् ॥ २ ॥ जबलैं केवल कुंभककी सिद्धि हो तबलैं सहितकुंभक सू- घ्याँग प्राणायामसे करके सुषुम्णानके भेदनके पछि उसके भीतर घटकासा शब्द हो तब केवल कुंभक सिद्ध होता है तदनंतर १०। १० बढायके ८० पर्यंत करे सामर्थ्य हो तो अधिक करे रेचकः तथा पूरककोभी छोडके वायुधारण करना उसे केवल कुंभकः कहते हैं॥ २॥

प्राणायामायमित्युक्तः स वै केवलकुम्भकः । कुम्भके केवले सिद्धे रचपूरकवर्णिते ॥ ३ ॥ प्राणायाम जो कहा शुद्ध तो केवल कुंमकही है, अन्य प्रकार नाडीशोधनार्थ हैं रचकपूरकरहित केवल कुंमकके सिद्धः हो जानेंगे ॥ ३ ॥

न तस्य दुर्लभं किंचित्रिष्ठ छोकेष्ठ विद्यते । शक्तः केवळकुम्भेन यथेष्टं वायुधारणात् ॥ ४॥ योगीको तीनहूं छोकमं कुछभी दुर्लभ नहींहै जब केवळ कुंभकके सामर्थ्य होनेसे यथेच्छ (असंख्य)वायु धारण करे॥४॥

राजयोगपदं चापि लभते नात्र संशयः । कुम्भकात्कुण्डलीबोघः कुण्डलीबोघतो भवेत् ॥५॥ इस विधिसे निस्संदेह राजयोगपद प्राप्त होता है कुंभकके अभ्याससे आधारशकि ( कुंडलिनी ) बोध होता है इससे निद्रा. आलस्यादि भिटते हैं ॥ ५ ॥

अनर्गं सुषुम्णा च इठासिद्धिश्च जायते । इठं विना राजयोगो राजयोगं विना इठः । न सिद्धचिति ततो युग्ममानिष्पत्तेः समभ्यसेत् ॥ ६॥ और सुषुम्णाके कफादि मल दूर होते हैं तब हठसिद्धि ( मोक्ष ) ्रहोता है. हठयोग विना राजयोग सिद्धि राजयोग विना हठयोग-सिद्धि नहीं होती इसलिये दोनहूंका अभ्यास करना ॥ ६ ॥

> कुम्भकप्राणरोघान्ते कुर्याचित्तं निराश्रयम् । एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं व्रजेत् ॥ ७॥

कुं सकसे पाण संरोधके अंत्यमें चित्तको आश्रयरहित करे इस प्रकारके अभ्यासयोगकरके राजयोगपदको प्राप्त होता है॥७॥

> वयुःकृशत्वं वद्ने प्रसन्नता । नाद्रस्पुटत्वं नयने सुनिर्मले ॥ आरोग्यता बिन्दुजयोग्निदीपनं । नाडीविशुद्धिईठयोगलक्षणम् ॥ ८॥

हठयोगिसिद्धि जब होती है तो देहमें कशता, मुखमें प्रसन्नता, नादकी प्रकटता, नेत्रोंकी निर्मलता, नीरोगिता, धातुका जय, उदरमें जठरात्रिकी वृद्धि, नाडियोंकी शुद्धि ये लक्षण होते हैं॥८॥

चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम् । यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ २२ ॥ अब प्रत्याहार कहते हैं रूप, रस, गंच, स्पर्श, शब्द ये पांच विषय हैं इनमें चक्षु, जिह्वा, प्राण, त्वक्, कर्ण, इन पांच ज्ञानेंद्रियोंके कर्म होते हैं अर्थात् उक्त ज्ञानेंद्रियोंके उक्त विषय कमसे हैं आसन, प्राणायाम सिद्धि करके जिस इंदियका जो विषय है उसे दूसरेके समीप भावना कर कमशः शनैः शनैः त्याम करना अर्थात् इंद्रियसे उसके विषयका अनुभवकरके फेर इंद्रि-योंको विषयसे अलग करना प्रत्याहार कहाता है ॥ २२ ॥

यथा तृतीयकाल्रस्थो रिवः प्रत्याहरेत्प्रभाम् ।
तृतीयाङ्गस्थितो योगी विकारं मानसं तथा ॥२३॥
दिनके प्रातः, मध्याह्म, सायं ये तीन भागसे तीन काल होते हैं. जैसे (तीसरे) सायंकालमें सूर्ण्य अपनी (प्रभा) कांतिको
कमशः हरण करता है ऐसेही योगीभी तीसरे अंग (आसन १
प्राणायाम २ प्रत्याहार ३) प्रत्याहारमें मानसिकार (विषय)
में मनके अभिनिवेशको हरण करना अर्थात् विषयसंबंधसे
चित्तको छुटाना ॥ २३॥

अङ्गमध्ये यथाङ्गानि कूर्मः संकोचयेष्द्रुवम् । योगी प्रत्याहरेदेवमिन्द्रियाणि तथात्मनि॥ २४॥

जैसे कुर्म (कछुवा) अपने शिर पैर आदि अंगोंको संको-चन कर अपनेही भीतर छिपाय देता है.अंग तो उसीमें रहते हैं प-रंतु न हुयेके तुल्य हो जाते हैं ऐसेही योगीने भी इंद्रियोंको विष-योंसे विमुख कर आत्मामें उनकी वृत्तियोंको थाम लेना अर्थात् इंद्रियोंको उनके विषयोंमें आसक न होने देना विषयोंसे तृप्त जैसा मानकर इंद्रियोंको अपने भीतर अंतरात्मामें आसक करना॥ २४॥

यं यं शृणोति कर्णाभ्यामप्रियं प्रियमेव वा । तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्॥ २५॥

अगन्धमथवा गन्धं यं यं जित्रति नासिका। त्तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याइरति योगवित् ॥ २६ ॥ अमेध्यमथवा मेध्यं यं यं पर्यति चक्षुषा । तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ २७॥ अस्पृरुयमथवा स्पृर्यं यं यं स्पृराति चर्मणा। तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित् ॥ २८॥ **ल्वण्यमल्रवण्यं वा यं यं रसति जिह्नया** । तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याइरति योगवित् ॥ २९ ॥ कर्णसे मधुर वा कठोर जैसे शब्दोंको सुनता है ऐसे मनभी कर्णद्वारा शब्दमें आसक होता है योगीजन उक्त शब्दोंकोभी य-हुजी आत्माही है, समझ वह मनमें निश्चय कर मनको उक्त शब्द विषसे प्रत्याग्रहण करे अर्थात् शब्दको विषय मानके जो मनमें ससंभ्रम शब्द सुननेका भ्रम होता है उस भ्रमसे मनको उसे मिथ्या ( विनाशी ) जानकर मनको उससे हटावे जैसे ( रज्जु ) रस्सीर्में सर्पका एवं स्थाणु वृक्ष प्रस्तरादिकोंमें मनुष्य भूतादि भांति होती है तैसेही अखंडानंदस्वहृप आत्मचैतन्यमें संसार यदा देह है कहकर बुद्धि भांतिकरके कल्पना करती है वस्तुतः आ-त्मतत्त्वातिरिक्त कुछभी नहीं है इस कारण संपूर्ण जगत् आत्म-्रस्वरूप है ऐसेही शब्दादि उक्त विषयोंकोशी आत्माही है भा-वनापूर्वक निश्चय करके बाहर जीतर अद्वेतानंदस्वरूप आत्मा-से अन्य कोई नहीं है ऐसी धारणा स्थिर करके शब्दादि विष-योंको चलायमान हुएमेंसी उन्हें आत्मा माने विषय न माने नासिकासे सुगंध वा दुर्गंध जो सूंघता है उसे आत्माही है निश्चय करके निसकाकी वृत्ति जो गंधदारा मनको लुभाय भनमें डालती है उसे हटावे नेत्रेंद्रियसे जो जो पवित्र वा अपवित्र पदार्थ देखता है उन्हेंभी आत्माही है निश्वयकर रूपविषयसे मिथ्याभम छोडके नेत्रेंद्रियवृत्तिको उक्त विषयसे हटावे त्वींगेद्रियसे मृदु वा कठोर तप्त वा शीत आदि जिस२ पदार्थको स्पर्श करता है उसे-भी आत्माही है भावना निश्चयकर त्वर्गिदि प्रवृत्ति जो स्पर्शसुखमें मनको लुप्ताती है उसको हटावे जिह्वासे सलोना, अलोना,मिछ,क-टुक आदि जिन२रसोंको चखता है उन्हें आत्माही समझकर जि-ह्वाकी वृत्तिको हटावे इस प्रकार योगी प्रत्याहारके अभ्यास क-रके पंचेंद्रियवृत्तियोंको अपने २ विषयोंसे हटाय आत्मतत्त्वमें स्थिर करना जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो योगी कानेंसि सुने मधुरशब्दके तुल्य मानता है कोईभी इसके चित्तको अपनी ओर नहीं ले जाय सकते. ऐसेही नेत्रोंसे देवता वा विशाच,मनुष्य वा कुत्ता,बाह्मण वा चांडाल, गौ वा गदहा इत्यादि सभीको तुल्य देखता है.नासिकासे कस्तूरी आदि सुगंधी वा पुरीषादि दुर्गधियोंसे तुल्य सुख मानता है त्वचासे अग्नि वा जल पोडशीस्त्री कुच वा छपाण ( आरे ) की धारा आदिकोंके स्पर्शसे तुल्य सुख मानता है और जिह्नासे मीठा वा कडुवा, तप्त वा शीत, तीक्ष्ण (मिर्च) वा दूध, मिट्टी, रेत, गोबर वा हळुवा, पूडीआदिकोंको तुल्य स्वादिष्ठ मानता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ चन्द्रामृतमयीं घारां प्रत्याहरति भास्करः।

यत्प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहारः स उच्यते ॥ ३०॥ प्रत्याहारकी विधि कहनेउपरांत केवल हठयोगहीसेभी प्रत्याहारकी विधि कहते हैं कि, षोडशदल कमलकार्णिकास्थित चंद्रविं-वसे जो अमृतधारा गिरती है उसे नाभिकमलस्थित सूर्य्य यासकर लेता है.तो उक्त धाराको विपरीतकरिणीमुद्रा करके सूर्यसे हटाय अपने मुखमें पारे. इसे प्रत्याहार कहते हैं ॥ ३०॥

एका स्त्री मुज्यते द्वाभ्यामागता चन्द्रमण्डलात्। तृतीयो यः पुनस्ताभ्यां स भवेद्जरामरः ॥ ३१॥ एका स्त्री पदसे कंठस्थानगत चंद्रमासे निकसी अमृतधाराका बोधन है (द्वाभ्यां) पदसे सूर्व्यचंद्रमाका बोध है तृतीयपदसे आप (योगी) है उक्त अमृतधारा कंठ एवं नाभिगत चंद्रसूर्व्य-से भोग करती है इसको तीसरा (आप) स्वयं विपरीतकरणीमू-द्रा करके उक्त चंद्रसूर्यसे बचायकर भोग करे ते। अजरामर होता है ॥ ३१॥

नाभिदेशे वसत्येको भास्करो दहनात्मकः। अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमुले च चन्द्रमाः॥३२॥ अभिनय एक सूर्य्य नाभिमें निवास करता है अमृतात्मक चंद्रमा विशुद्धचक्रमें रहता है॥ ३२॥

वर्षत्यधोमुखश्चन्द्रो यसत्युर्घ्वमुखो रविः । ज्ञातव्या करणी तत्र यया पीयूषमाप्यते ॥ ३३ ॥ विशुद्धचक्रमें रहकर अधोमुख चंद्रमा अमृतधारा वर्षाता है उस धाराको नामिस्थित ऊर्घ्वमुख सूर्य्य पी छेता है योगीकरके उक्त सूर्घ्यकी वंचनकर उक्त अमृतधाराको अपने मुखर्न प्राप्त किया जाता है उसे विपरीतकरणी जानना ॥ ३३ ॥

अर्थे नाभिरधस्तालुक् र्घे भातुरघः शशी । करणी विपरीताख्या ग्रुक्ताक्येन स्मयते ॥ ३४॥ जो नाभिगत सूर्यको ऊपर ( तालु ) विशुद्धगत चंद्रमाको नीचे करे यह विपरीतकरणी गुरुपुलहींसे जानी जाती है॥३४॥

तिखनेसे नहीं किंतु सुवोध योगियोंको इतना औरती स्मरण कराते हैं कि यह मुद्रा प्राणायाम योग एवं खेचरीमुद्रासाधनके उपरांत इन्होंसे सुगम हो जाती है ॥

त्रिधा बद्धो वृषो यत्र रोरवीति महास्वनः । अनाहतं च तच्चकं हृद्ये योगिनो विदुः ॥ ३५ ॥ तीन फेरा रिस्तयोंसे वधा वृषम जैसे पराधीन होकर शब्द करता है ऐसेही अनाहतचकमें सत्त्व-रज-तमोगुणस्वरूप मायाविषे प्रतिविवित हो रहा जीव परा-पश्यंति-मध्यमाविषे प्रतिविवित हो रहा जीव परा-पश्यंति-मध्यमाके कमसे हृदयमध्यमें नाद-सहित होकर निरंतर शब्द करता है अनाहतचकको हृदयमें योगिजन जानते हैं ॥ ३५ ॥

अनाहतमितकम्य चाक्रम्य मिणपूरकम् । प्राप्ते प्राणे महापद्मं योगी स्वममृतायते ॥ ३६ ॥ रेवचरीमुद्राकरके अमृतपानको सूचित करते हैं कि प्राणापा-नवायुको एकत्व कर मिणपूर अनाहतचक्रोंको उद्घंवन करके महापद्म ( ब्रह्मस्थान) को प्राप्त करके योगीका अमृतमय शरीर उक्तामृतपानसे हो जाता है ॥ ३६ ॥

उद्धी पोडश्पत्रपद्मगछितं प्रायादवाप्तं इठादूर्ध्वास्यो रसनां निधाय विधिवच्छिति परां चिन्तयेत्।
तत्कछोछकछाजछं सुविमछं जिह्वाकुछं यः पिवेत्रिदेंषिः स मृणाछकोमछवपुर्योगी चिरं जीवति ॥३०॥
उक्त प्रकारकरके बह्यस्थानपर्यंत प्राणवायुको पूर्णकर
जो योगी शिरमें रहते सहस्रदछ कमछसे विशुद्धचक्रमें गिरती
वेछा प्राणवायुको जपर चढाय नासिका ऊर्ध्वविवरमें पात करे
कर्घ्व विवरमें जिह्वा प्रवेश कर अपना मुखभी ऊपरको करके
सहस्रदछकमछमें प्राणवायुसहित पात हुई कुंडिछनीका ध्यान
करता कुंडिछनीका सहस्रदछमें प्रवेश होतेही जो अमृताकार
तरंग निकलता है उसका लेश्नूत अतिनिर्मल जिह्वाके
मथनसे निकले हुए अमृतको पान करे वह योगी अतिसुकुमार
शरीर पायके समस्त रोगदुःखोंसे रहित होकर बहुतकालपर्यंत
जीवित रहता है॥ ३०॥

काकचंचुवदास्येन शीतलं सिललं पिनेत्। प्राणापानविधानेन योगी भवित निर्जरः॥३८॥ अपानवायुको उठाय अपानवायुके साथ ऐक्य करनेवाले प्रकारसे काक (कौवे) कासा चींच मुखकर शीतल सिलल (बाह्यवायु) को जो योगी पूरक (पूर्ण) करता है वह बुद्धाव-स्थासे रहित होता है अर्थाद सर्वदा युवाही रहता है॥३८॥ रसना ताळुमूळेन यः प्राणमनिलं पिवेत् । अन्दार्द्धेन भवेत्तस्य सर्वरोगस्य संक्षयः ॥ ३९ ॥

जिह्वाके सहायकरके तालुमूलसे जो विवर (छिद ) हैं इसक-रके जो योगी प्राणवायुको पूर्ण (पूरित ) करता है उसके छः महीनेके अभ्याससे समस्त रोगोंका नाश होता है ॥ ३९ ॥

विञ्जुद्धे पञ्चमे चक्रे घ्यात्वासौ सक्छामृतम् । उन्मार्गेण हतं याति वञ्चयित्वा मुखं रवेः ॥ ४०॥

पांचवां विशुद्धचक (जो कंठमें रहता है) में चंद्रकलामृतका ध्यानकरके कमसे ऊपरको हरण करता हुआ सूर्यके मुखके चंचनकर योगीके मुखमें उक्त चंद्रकलामृत पडता है इस प्रकार जिह्नाहारा उदरमें प्राप्त होकर योगीके जरा रोगादियोंको हर लेता है ॥ ४०॥

विशब्देन स्मृतो हंसो नैर्मल्यं शुद्धिरुच्यते । अतः कण्ठे विशुद्धाख्यं चक्रं चक्रविदो विदुः॥ ४१ ॥ 'वि'शब्द हंसका और 'शुद्ध'शब्द निर्मलका बोधक है कंठमें अत्यंत निर्मल विशुद्धनामा चक्र है यह सर्वेत्कृष्ट है चक्रोंके तत्त्व जाननेवाले योगी जानते हैं ॥ ४१ ॥

अमृतं कन्द्रे कृत्वा नासान्तसुषिरे क्रमात् । स्वयसुचाछितं याति वर्जयित्वा सुखं रवेः ॥ ४२ ॥ विशुद्धचकस्थ चंद्रकलामृतको अपानवायुसहित प्राणवा-युको ऊपर चलायके लंबिका ऊर्घ्वविवरमें प्रवेश (पूर्ण ) कर क्रमसे नासिकाके ऊपर विवरमें पहुँचानेसे नाक्तिसूर्घ्यके मुख (जो अमृतको भरम करता है) को वंचन (छलन) करके उ-कामृत उदरमें अञ्चके समान पहुँचता है॥ ४२॥

वदं सोमकलाजलं सुविमलं कण्ठस्थलादु वितो नासान्ते सुधिरे नयंच गगनद्वारान्ततः सर्वतः । ऊर्घास्यो सुवि सन्निपत्य नितरामुत्तानपादः पिवे-देवं यः कुरुते जितेन्द्रियगणो नैवास्ति तस्य क्षयः ४३ कंठसे ऊपर निर्मल चंद्रकलामृतको पूर्वोक विधिसे रोकके नासा ऊर्घ्वविवरमें पूरित करे तब सर्वद्वारोंको रोकके ( गगन ) आज्ञानकमें प्राणापानवायुसहित पूरण करके ऊर्घ्वमुख होकर भूमिमें उत्तान लेटकर पैरोंकोभी उत्तान करके जितेंद्रिय होकर उत्तामृतपान करना जो योगी निरंतर इस विधिको करता है उसका क्षय ( मृत्यु ) नहीं होती ॥ ४३ ॥

उन्धे जिह्नां स्थिरीकृत्य सोमपानं करोति यः।
मासार्द्धेन न सन्देहो मृत्युं जयित योगवित् ॥ ४४ ॥
जिह्नाको ऊपर छंबी करके ऊपर स्थिर करके जो योगी
अमृतपान करता है उस अभ्यासीको एकही पक्ष ( १५ दिन )
में मृत्यु जीतनेकी सामर्थ्य होती है इसमें संदेह नहीं ॥ ४४ ॥

वद्धं मूलिवलं येन तेन विघ्नो विदारितः । अजरामरमाप्नोति यथा पश्चमुखो हरः ॥ ४५ ॥ जिस योगीने ( मूलवंध ) मूलद्वार रोका उसने जरापरणादि विघ्नका नाश कर लिया, इस हेतु जरामरणयुक्त देहमें आ- त्मभावको छोडकर जरामरणरहित शुद्ध आत्मभावको प्राप्तः होता है जैसे पंचवक्र सदाशिव देहाहंकार जरामरणादिरहित विराजमान है ऐसेही उक्त अभ्यासीमी होता है ॥ ४५ ॥

संपीड़्य रसनाग्रेण राजदुन्तिबिछं महत् । ध्यात्वामृतमयीं देवीं षण्मासेन किविभेवेत् ॥ ४६ ॥ जो जिह्वामसे राजदंतके बिछ (रंध) को अचेतन (पीडन) कर अमृतमयी वागिश्वरी देवींके ध्यानका अभ्यास करता है तो अभ्यास सिद्ध होनेपर छः महीनेमें विचित्र किवतासामध्ये किव हो जाता है ॥ ४६ ॥

सर्वाधाराणि बञ्चाति तदुर्ध्वे धारितं महत् ।
न मुञ्चत्यमृतं कोपि स पन्थाः पञ्च धारणाः ॥४७॥
जिह्वाग्रसे पीडनकर राजदंतके छिद्रको रोकनेसे समस्त
नाडियोंके मुख रुक जाते हैं. ऊपरके रुकनेसे अमृतधारा गिरके
अन्यत्र नहीं गिर सकती पंच धारणाके अध्यासी योगीकोत्ती
जैसे इसीमें चंद्रमासे निस्सरित अमृतका हरण प्रत्याहार कहा है
तैसेही अमृतको छंविकाके ऊर्ध्वविवरमें धारणा करना यह
धारणा होती है ॥ ४०॥

चुम्बन्ती यदि छम्बिकायमनिशं जिह्वा रसस्यन्दिनी। सक्षारं कटुकाम्छदुग्धसदृशं मध्वाज्यतुरुयं तथा ॥ व्याधीनां इरणं जरान्तकरणं शास्त्राङ्गमोद्गीरणम् । तस्य स्याद्मरत्वमष्टगुणितं सिद्धाङ्गनाकर्षणम्॥४८ जिह्वाको लंबिकाके निरंतर चुंबनाम्यास करनेवाले योगीको कभी लवण, कभी चरपरा, कभी खट्टा, कभी द्र्यसा, कभी सहतकासा, कभी घीकासा स्वाद जिह्वामें अनुभव होते हैं ये लक्षण जब अभ्यास सिद्ध हुएमें होने लगते हैं तब योगीके व्याधि (रोग) नाश होते हैं, बृद्धावस्थाका निवारण होता है, शास्त्रके व्याख्यान करनेका सामर्थ्य विनापढेभी होता है, अमृतमय शरीर होकर अप्ट सिद्धि मिलती हैं स्मरणमात्रसे सिद्ध गंधर्व, ना-गादिकन्याओं के आकर्षण करनेका सामर्थ्य होता है ॥ ४८॥

अमृतापूर्णदेहस्य योगिनो द्वित्रिवत्सरात् । ऊर्ध्व प्रवर्तते रेतोप्यणिमादिग्रणोदयः ॥ ४९॥

उक्त प्रत्याहारका फल कहते हैं कि उक्त प्रकारसे अमृतसे 'परिपूर्ण जब देह योगीका हो जाता है तो २। ३ वर्ष अभ्याससे वीर्य (रेत) ऊपरको चढ जाता है ऊर्ध्वरेता होकर कदाचित्-भी वीर्ध्य स्वलित नहीं होता एवं अणिमादि सिद्धि उदय होती हैं ॥ ४९ ॥

इन्धनानि यथा विह्नस्तैलविति चं दीपकः । तथा सोमकलापूर्णदेहं देही न मुञ्जित ॥ ५० ॥ जैसे अग्नि शुष्ककाष्ठ एवं दीपक तैलवितिको समन्न भरम किये विना नहीं छोडता तैसेही जीवात्माभी चंद्रकलामृतसे पूर्ण हुए योगीके शरीरको कदापि नहीं छोडता ॥ ५०॥

नित्यं सोमकलापूर्णशरीरं यस्य योगिनः। तक्षकेणापि दृष्टस्य विषं तस्य न सपैति॥ ५१॥ जिस योगीका शरीर नित्य सोमकलामृतसे पूर्ण रहता है उसे तक्षकनामन्नी इसे (काटे) तोन्नी शरीरमें विष नहीं फैलता॥ ५१॥

## इति प्रत्याहारप्रकरणस् ।

'अब ९ श्लोकोंसे घारणाका विस्तार कहते हैं'— आसनेन समायुक्तः प्राणायामेन संयुतः । प्रत्याहारेण संपन्नो घारणां च समभ्यसेत् ॥ ५२ ॥ आसनका साधन प्राणायामका साधन प्रत्याहारका अन्यास स्थिर करके इंद्रियद्वतियोंको रोकनेके सामर्थ्य हुएमें घारण-का अन्यास करना ॥ ५२ ॥

हृद्ये पञ्चभूतानां घारणा च पृथक् पृथक् । मनसो निश्चलत्वेन घारणा साभिधीयते ॥ ५३ ॥ हृद्यमें मन एवं माणवायुको निश्चल करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशसंज्ञक पंच मृतोंको पृथक् पृथक् संधार करना घारणा कहाती है ॥ ५३ ॥

या पृथ्वी इरिताल हेमरुचिरा पीता लकारान्विता संयुक्ता कमलासनेन हि चतुष्कोणा हिद स्थायिनी। प्राणांस्तत्र विलीय पञ्चघटिकं चिन्तान्वितान्धारये-देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिजयं कुर्याद्धवो धारणा ५८ पहिले पृथ्वीधारणा कहते हैं कि जो पृथ्वी हरिताल यद्वा सुवर्णसमान रमणीयवर्ण अधिष्ठातृरेवता बहासहित चतुष्कोणा- कार मध्यमें ( छं ) बीजयुक्त है इस ( छं ) पृथ्वीतत्त्वको हृद-यमें ध्यान करके भावना करना उक्त भूमंडलमें आपभी लीन होना चित्तसहित प्राणको लीन करके पांच ( ५ ) घटीपर्यंत स्तंभन करनेवाली धारणा होती है इस धारणाके सर्वदा अभ्यास करनेसे पृथ्वीतत्त्व अपने वशवर्ती होता है ॥ ५४ ॥

अर्छेन्दुप्रतिमं च कुन्द्धवरुं कण्ठेम्बुतत्त्वं स्थितं यत्पीयूपवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना । प्राणं तत्र विलीय पञ्च घटिका चित्तान्वितं धारये-देपा दुःसहकालकूटदहनी स्याद्वारुणी धारणा।।५५॥ वारुणी (जल) धारणा कहते हैं कि अर्धचंद्राकार कुंदपु-'प्रसमान श्वेतवर्ण अमृतरूप (वं) बीजमध्यसहित अधिष्ठातृदे-वता विष्णुसहित जलतत्त्वको विशुद्धचकमें ध्यान करना उक्त जलतत्त्वमें आपन्नी लीन होकर चित्तसहित प्राणको लीन कराय पांच घटीपर्यंत धारणा करना यह जलस्तंभन करनेवाली वारु-णीधारणा है इसके सर्वदा अभ्यास करनेसे कालकूट विषकानी भरम हो जाता है विपका असर शरीरमें नहीं होता ॥ ५५ ॥

यत्तालुस्थितमिन्द्रगोपसहशं तत्त्वं त्रिकोणानलं तेजो रेफयुतं प्रवालक्विरं रुद्रेण सत्सङ्गतम् । प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकं चित्तान्वितं धारये-देषा वह्निजयं सदा वितन्तते वैश्वानरी घारणा ॥५६॥ आमेयी धारणा कहते हैं कि इंद्रगेष (वीरबहूटी कीडे) के सहश रक्तवर्ण त्रिकोणाकार प्रवास ( मूंगा ) समान रमणीय ते-जोहत (रं)वीजमध्य शोतित आतिष्ठातृदेवता रुद्रसहित आशेय-तत्त्वको तासुस्थानमें तावनाकरके उक्त आशेतत्वमें आपती लीन होकर चित्तसहित प्राणको लीन कराय पांच घटीपर्यंत तन्मय होना वैश्वानरी धारणा होती है इसके सर्वदा सेवन करनेसे योगीः अशिको जीतनेवासा होता है अशि उसको दाह नहीं करता ५६

यद्भिन्नाञ्जनपुञ्जसिन्नभिनंदं स्यूतं भुवोरन्तरे
तत्त्वं वायुमयं यकारसिहतं तत्रेश्वरो देवता ।
प्राणं तत्र विलीय पञ्चचिकं चित्तान्वितं धारयेदेपा खे गमनं करोति यमिनः स्याद्वायवी धारणा ५७
वायवी धारणा कहते हैं कि वर्तुलाकार कज्जलके पुंजसमान अतिनीलवर्ण (यं) वीजसिहत अधिष्ठातृदेवता ईश्वरसिहत वायुतत्वको भूमध्यमं ध्यानकर उक्त वायुतत्वमं आपन्नी लीन हो या चित्तसिहत प्राणको लीन कर पांच घटीपर्यंत स्थिर रखना यह वायुतत्वकी धारणा है इस धारणाके नित्य अन्यास करनेसे आकाशमें गित होती है ॥ ५७॥

आकाशं सुविशुद्धवारिसहशं यद्वह्मरन्ध्रस्थितं तब्नादेन सद्गिशेवेन सहितं तत्त्वं हकारान्वितम्। प्राणं तत्र विळीय पश्चषिकं चित्तान्वितं धारये-देपा मोक्षकपाटपाटनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा॥६८॥ नत्तोधारणा कहते हैं कि वर्तुलाकार निर्मलजलसमान वर्ण (हैं) वीजसहित अधिष्ठातृदेवता सदाशिवसहित आकाशतत्व-

## भाषानुवाद । 🗱

को बहार्रधमें ध्यान करना इस तत्वमें आपंत्री छीन ही चित्त-सिंहित प्राणको छीन कर पांच घटीपर्यंत स्थिर रखना यह नत्ती-धारणा मोक्षरूपी द्वारके खोळनेमें चतुर है इसके नित्य अभ्यास करनेसे मोक्षद्वार खुळ जाता है ॥५८॥

स्तिमिनी द्राविणी चैव दहनी आमिणी तथा । शोषिणी च अवत्येषा भूतानां पञ्च घारणाः ॥ ५९ ॥ पृथ्वीधारणांके अभ्यास दृढ हुएमें जलपवनादि स्तंभनसामर्थ्य होती है वारुणीधारणांके अभ्यास दृढ हुएमें समस्तद्रव्यमात्र-को द्रव (जल)समान करनेकी सामर्थ्य होती है एवं आयेथी-से विना आग्रही वस्तुमात्रको जलानेकी सामर्थ्य होती है वायु-भारणांसे वस्तुमात्र किंवा समस्त जगत्को घुमानेकी सामर्थ्य होती है नभोधारणांसे सर्व शोषण सामर्थ्य होती है ये पंच धार-णाओंकी साधारण कियायें हैं ॥ ५९ ॥

कर्मणा मनसा वाचा धारणाः पञ्च दुर्छभाः । विज्ञाय सततं योगी सर्वदुःखैः प्रमुच्यते ॥ ६० ॥ कर्म (अनुष्ठान ) से मनके चिंतनसे वचन शास्त्राज्ञाके प्रमाण माननेसे निरूपण कर पांचों धारणाओं को हियसक्यास करता है वह समस्त दुःखोंसे मुक्त होता है ॥ ६० ॥ दित धारणीः । विकास

स्मृत्येव सर्वचिन्तायां घातुरेक भूष्यते । यचित्ते निर्मेला चिन्ता तद्धि घ्यानं प्रचक्षिते मिन्द्रि ॥ 'स्मृ'यह धातु चिंतासामान्यवाचक है सो चित्तमें यो-गशास्त्रोक्तप्रकारसे निर्मछांतरकरके आत्मतत्वका स्मरण कर-ना ध्यान कहाता है॥ ६१॥

द्विविधं भवति घ्यानं सकलं निष्कलं तथा । सकलं चर्घाभेदेन निष्कलं निर्गुणं भवेत् ॥ ६२ ॥ यह घ्यान सगुण, निर्गुण भेदसे दो प्रकार है जैसे श्यामवर्ण चतुर्वाहु वनमालामुकुटकुंडलपीतांबरधारी विष्णुका घ्यान कर-ना सगुणध्यान है ॥ ६२ ॥

अन्तश्चेतो बहिश्चक्षुरघः स्थाप्य सुखासनः । कुण्डलिन्या समायुक्तं घ्यात्वा सुच्येत किल्बिषात् ६३ एकांत पित्रस्थानमें बैठके पद्मासन वा स्वस्तिकासन वांध शरीर सरल बनाय आधारिदिचकोंमें अंतःकरण ( मन ) ल-गाय नासायदृष्टि देकर निध्यल एकाग्र होकर कुंडलिनीसहित ध्येयवस्तुका घ्यान करना इससे योगी समस्तपापोंसे निर्मुक्त होता है यह घ्यानमुद्रा है ॥ ६३ ॥

श्राघारं प्रथमं चक्रं स्वर्णामं च चतुर्द्छम्।
कुण्डिलन्या समायुक्तं घ्यात्वा मुच्येत किल्विषः ६४
योगिजनोंके घ्यान करनेयोग्य वनस्थान है इनमें प्रथम
मूलाधारचक्र सुवर्णवर्ण चतुर्दछ कमछ है इसके कर्णिकामें स्वयंभूलिंगके शिरमें विंवाकार साढे तीन वृत्तविष्टित हो रही कुंडलिनीसहित इस चक्रके ध्यान करनेसे समस्त पापोंसे निर्मुक्त
होता है॥ ६४॥

स्वाधिष्ठाने च षट्पत्रे सन्माणिक्यसमप्रभे । नासाग्रहिष्टरात्मानं ध्यात्वा योगी सुखी भवेत्॥६५॥ दितीय स्वाधिष्ठानचक रक्तवर्ण षट्दलकमलकर्णिकामें सगुण वा निर्गुण ज्योतिःस्वरूप आत्माको नासाग्रहिष्ट करके ध्यान करनेसे योगी आनंदावस्थाको प्राप्त होता है ॥ ६५ ॥

तरुणादित्यसंकाशे चके च मणिपूरके ।
नासायदृष्टिरात्मानं घ्यात्वा संक्षोभयेज्ञगत् ॥ ६६ ॥
वृतीय मणिपूरचक उदय होते सूर्ध्यमंडलसमान रक्तवर्ण
कमलक्णिकामं सगुण वा निर्गुण ज्योतीह्वर आत्माको नासायदृष्टिकरके घ्यान करनेसे योगी समस्त जगत्क्षोम करनेकी
सामर्थ्य पाता है ॥ ६६ ॥

स्दाकाशे स्थितं शम्भुं प्रचण्डरिवतेजसम् । नासात्रे दृष्टिमाधाय ध्यात्वा ब्रह्मसयो भवेत् ॥ ६७ ॥ चतुर्थ हृदयह्मप आकाश अनाहतचककर्णिकामें रहते पर्च-ह तेजवान् सूर्यसमान तेजस्वी वाण्ठिंग (शिव) का ध्यान नासात्रदृष्टि देकर करनेसे योगी ब्रह्मसय होता है ॥ ६० ॥

विद्युत्प्रभे च हृत्पन्ने प्राणायामिवभेदतः।
नासाग्रहिशित्मानं घ्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत् ॥ ६८॥
ऐसेही विद्युत् (विजुरी) समान प्रभायुक्त हृदयकमल कणिकामें उक्त प्रकारसे नासाग्रदृष्टि देकर सगुण वा निर्गुण
ज्योतिः स्वरूप आत्माके घ्यान करनेसे योगी ब्रह्ममय (जीवन्मुक्त) होता है ॥ ६८॥

सततं चिष्टिकामध्ये विशुद्धे दीपकप्रभे । नासाग्रहिष्रात्मानं ध्यात्वा ब्रह्ममयो अवेत् ॥ ६९ ॥ कंठस्थानमें दीपज्योतिसमान कांतिमान् विशुद्ध चक्रमें ना-साग्रहिकरके सगुण निर्गुण वा ज्योतिःस्वह्मप आत्माके ध्यान करनेसे योगी अमर (मरणरहित) होता है ॥ ६९ ॥

भुवोरन्तर्गतं देवं सन्माणिक्यिशिखोपमम् । नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वानन्दमयो भवेत् ॥ ७० ॥ भूमध्ये आज्ञाचक्रमें याणिकशिखा ( चूनीकी सूक्ष्य चमक) समान रक्तवर्ण आत्माको नासाग्रदृष्टि देकर ध्यान करनेसे योगी समस्त दुःखरिहत आनंदमय होता है ॥ ७० ॥

ध्यायब्रीलिनिसं नित्यं भूमध्ये परसेश्वरम् । आत्मानं विजितप्राणो योगी योगमवाप्जुयात् ॥७९॥ आज्ञाचक्रमें नीलवर्ण शिवपरमात्माका ध्यान प्राणायाम प्रकार करके करनेसे योगी जीवात्मा परमात्माके ऐक्यको पाता है ॥ ७९ ॥

निर्गुणं च शिवं शान्तं गगने विश्वतोमुखम् ।
नासायदृष्टिरेकाकी ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत् ॥ ७२ ॥
आज्ञाचक्रमें निर्गुणरूप, शांत, विश्वव्यापक, शिवके नासायदृष्टि देकर ध्यान करनेसे जीवभावको देनेवाले गुणधर्मते रहित
होता है अर्थात् जीवभावका स्मरणमात्रभी नहीं रहता ॥ ७२ ॥
आकाशे यत्र शब्दः स्यात्तदाज्ञाचक्रमुच्यते ।
तत्रात्मानं शिवं ध्यात्वा योगी मुक्तिमवाप्नुयात्॥७३॥

जिस तत्त्वमें नाद प्रकट होता है ऐसा आकाशतत्त्वस्थान म-नका स्थान है सोही भृमध्यमें आज्ञाचक कहाता है इसमें रहते सदाशिवद्धप आत्माके ध्यान करनेसे योगी कैवल्य मुक्ति पाता है॥ ७३॥

निर्मलं गगनाकारं मरीचिजलसङ्गिभम् । आत्मानं सर्वगं ध्यात्वा योगी मुक्तिमवाप्नुयात्॥७४॥ आज्ञाचक जपर श्रून्यस्थानमें करनेयोग्य ध्यान कहते हैं कि, स्वरूपको आच्छादित करनेवाला, मलिनसंबंधसे रहित, आकाशसमान, एकाकार, सर्वव्यापक, प्रकाशमान तेज स्वरूपके ध्यान करनेसे योगी मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

गुदं मेड्रंच नाभिश्च हृत्पझं च तदूर्ध्वतः । घण्टिका रुम्बिकास्थानं भूमध्ये च नभोबिरुम्॥७६॥ ध्यानमुक्त नव(९) स्थानोंको पुनः स्मरण करते हैं कि, गुदा (मूलाधार) १ मेड्र (स्वाधिष्ठान) २ नाभि (मणिपूर) ३ हृत्पद्म (अनाहत) ४ तदूर्ध्व (विशुद्ध) ५ घंटिकाका मूल ६ लंबिकाका स्थान ७ आज्ञाचक ८ इसके ऊपरका शून्यस्थान ९ ये नव ध्यानयोग्य स्थान हैं ॥ ७५ ॥

कथितानि नवैतानि घ्यानस्थानानि योगिभिः । उपाधितत्त्वमुक्तानि कुर्वन्त्यष्टगुणोदयम् ॥ ७६॥ योगियोने उक्त नव (९) स्थान ध्यानोपयोगी कहे हैं इन्हें उपाधि अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांच तत्वों- करके सहित करनेसे अणिमादि अष्टसिव्धियोंका उदय होता है ॥ ७६ ॥

एषु ब्रह्मात्मकं तेजः शिवज्योतिरनुत्तमम् । ध्यात्वा ज्ञात्वा विमुक्तः स्यादिति गोरक्षभाषितम् ७७

उक्त नव (९) स्थानोंमें सर्वोत्कष्ट शिव अनाहत आज्ञाच-क्रोंमें उक्त प्रकारसे साकार सगुणस्वरूपको अथवा निराकार निर्गुणबह्मको भावना करके उक्त स्थानोंमें ध्यान करनेसे योगी संसारसे मुक्त होकर पुनर्जन्ममरणरूप संतापसे छूटता है यह श्री-गोरक्षनाथ प्रतिज्ञा करके कहते हैं इसमें संशय न मानना ॥७७॥

नाभौ संयम्य चित्तं पवनगतिमधो रोधयत्संप्रयत्ना-दाकुश्च्यापानसूळं हुतवहसदृशं तन्तुवत्सूक्ष्मरूपम् । तद्भृद्धा हृत्सरोजे तद्भु दृळणके ताळके ब्रह्मरन्ध्रे भित्त्वा ते यान्ति शून्यं प्रविशति गगने यत्र देवो महेशः॥

चित्त (अंतःकरण) को मणिपूरचक्रमें स्थिर करके अपा-नद्वारको बढ़े प्रयत्नसे संकोच विकाश कर अपानवायुको अधो-गतिको रोकके ऊपरको उठाय मन एवं प्राणवायुसे ऐक्य करे सूत्रके समान सूक्ष्म अग्निसमान देदीप्यमान ज्योतिःस्वरूपको उक्त ऐक्यविषये चिंतन करनेसे उक्त ज्योति नाति चक्रको वेधनकर हृदयकमलमें पहुँचता है पुनः अन्यास सिद्ध हो तो हृदयकमलको वेधकर बहारन्थ्रमें पहुँचता है इसी विधिसे योगियोंके शरीरत्यागसमयमें वही ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मरन्थ्रको भेदनकर परमाशेव शुन्याकार चिदाकाशमें प्रवेश कर परब्रह्ममें लीन हो जाता हैं॥ ७८॥

नाभौ अञ्जारिवन्दं तदुपरि विमछं मण्डलं चण्डरङ्मेः संसारस्येकरूपां त्रिभुवनजननीं धर्मदात्रीं नराणाम् । तस्मिन्मध्ये त्रिमार्गे त्रितयतन्जधरां छिन्नमस्तां प्रशस्तां तां वन्दे ज्ञान्रूपां मूरणभयहरां योगिनीज्ञानस्रद्राम्॥

मणिपूरचकमें शुक्कवर्ण कमल चिंतनपूर्वक उसके मध्यमें नि-मिल सूर्य्यमंडलका ध्यान करना इस मंडलके मध्यमें सन्त रज तम त्रिगुणह्मप उपाधिमेदसे तीन प्रकारको प्राप्त हो रहा सुषुम्णा-नाडीके द्वारमें संसारके कारणह्मपा त्रैलोक्यके उत्पन्न करनेहारी जन्ममरणोपाधित्रस्त मनुष्योंको उपासनामार्गसे मोक्षह्मप परमध्म देनेहारी त्रिगुणह्मप हो रही ज्ञानस्वह्मपिणी जिसकी स्तुति ब्रह्मादिदेवता सनकादि सिद्ध करते हैं तथा योगमात्रसे गम्या, ज्ञानमात्र उपाधिसे हो रही छिन्नमस्ता नाडीस्वह्मप भासमान हो रही कुंडलिनीको स्तुति (अभिवादन) करता हूं इस प्रकार योगी छिन्नमस्ता महाविद्याह्मप कुंडलिनीकी वंदना करे॥ ७९॥

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।
एकस्य ध्यानयोगस्य तुलां नाईन्ति षोडशीम् ॥८०॥
सहस्रों अश्वमेध सैकडों वाजपेय यज्ञोंका फलभी केवल सारिवक एक ध्यानावस्थाका सोलहवें अंश (भाग) के समान
नहीं है अर्थात् यज्ञादि साधनाओं में भी श्रेष्ठ ध्यानयोग है ॥८०॥

इति ध्यानप्रकरणम् ।

उपाधिश्च तथा तत्त्वं द्वयमेतदुदाहृतम् । उपाधिः प्रोच्यते वर्णस्तत्त्वमात्माभिधीयते ॥ ८१ ॥ अब १५ श्लोकमें समाधिविधि कहते हैं. आत्माके भ-काश होनेवालेको उपाधि तथा आत्मचैतन्यको तत्त्व कहते हैं उपाधि और तत्व ये दोनों मुख विचार्घ्य हैं उपाधि प्रणवरूप वर्ण ॐ म् हैं तत्व आत्मा कहाता है ॥ ८१ ॥

उपाधेरन्यथा ज्ञानतत्त्वसंस्थितिरन्यथा । समस्तोपाधिविष्वंसी सदाभ्यासेन जायते ॥ ८२ ॥ उपाधिसे यथार्थ वैषियक अन्यही हैं अर्थात् विपरीत बो-धक है जैसे स्फटिक तो स्वच्छ श्वेतमात्र है परंतु लाल, पीला, नीला आदि रंग उपाधि संबंधसे उसी रंगकासा समान होता है तैसेही शरीरमें निर्विकार शुद्ध आत्मा विपयवास-नाओंके संसर्गसे "अहं सुखी" " अहं दुःखी " इत्यादि भासमान होता है जब अपनी निर्मलबुद्धिसे उपाधि पृथक् माने तब आत्म-स्वरूपका यथार्थज्ञान होता है जैसे रक्तादिरंगमें स्फटिकभी वैसा होता है परंतु चुद्धिसे जो न कि स्फटिक तो शुक्कही है परंतु रकादि रंगोपधिवकारसे मिथ्या रंग देखा जाता है तैसेही ई-दियधर्में से आत्मानी जीवात्मा यथार्थज्ञानसे अद्वैतानंदस्वह्नप है सुखदु:खका इसमें संबंध नहीं है ऐसा ज्ञान योगान्याससे होता है. तव योगी उपाधिजाल विनाश करनेमें समर्थ होता है ॥ ८२ ॥

शब्दादीनां च तन्मात्रं यावत्कर्णादिषु स्थितम् । तावदेवं स्मृतं ध्यानं समाधिः स्यादतः परम् ॥८३॥ ध्यान एवं समाधिका अवस्थानेद प्रकट कहते हैं कि ध्या-नावस्थामें स्थिर रहते योगीके कर्णादि इंद्रियोंनिषे शब्दादि विषयोंका सूक्ष्मभाग जबलों उपलक्ष्यमान होता है. तभीलों ध्यानावस्था कहाती है जब आत्मामें पंचेंद्रियद्वृत्ति लीन हो जांय तब आत्मामें अर्थमात्रका भान रहनेवाली अवस्था समाधि कहाती है॥८३॥

धारणा पञ्चनाडीभिध्यानं च षष्टिनाडिभिः।
दिनद्वादशकेन स्यात्समाधिः प्राणसंयमात्॥ ८४॥
ध्यानधारणा समाधिका प्रमाण कहते हैं कि प्राणवायुके
व्यापार रोकनेमं पांच घटीपयत धारणा कहाती है ऐसेही ६०
घटीसे ध्यान और वारह (१२) अहोरात्रपर्यंत प्राणवायुके
व्यापार निरंतर रोकनेसे समाधि कहाती है॥ ८४॥

यत्सव द्वन्द्वयोरेक्यं जीवात्मपरमात्मनोः।
समस्तनष्टसंकल्पः समाधिः साभिधीयते॥८५॥
दष्टांतसहित समाधिका स्वरूप कहते हैं कि भूंख प्यास,
शीत उष्ण, सुख दुःख इत्यादि दंद्व कहाते हैं इनसे पीडा न
होने तथा इनसे अपनेको उद्देग न होनेका ऐक्य है इस अवस्थाको पायके जीवात्मा परमात्माका कारणमात्ररूपसे ऐक्य
जानना समस्त मानसीतरंगोंसे रहित समाधि होती है॥८५॥

अम्बुसैन्धवयोरैक्यं यथा भवति योगतः। तथात्ममनसोरैक्यं समाधिः सोभिधीयते ॥ ८६ ॥ जीवात्मापरमात्माका तथा आत्मा और मनका ऐक्य न हुएमें सिद्धि नहीं होती अतएव दृष्टांतसहित कहते हैं कि जैसे जलमें सेंधानोन (सेंधव) देनेसे दोनोंका ऐक्य दीख़ता है तैसेही मन वाह्यविषयोंसे विमुख अंतर्मुख होकर आत्माकारवृत्ति होनेसे आत्मा और मनका ऐक्य होता है ऐसे जीवात्मापर-मात्माके ऐक्यको समाधि कहते हैं॥ ८६॥

यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रळीयते । यदा समरसत्वं च समाधिः सोभिधीयते ॥ ८७॥

मन एवं प्राणको एकत्र करके स्थिर होकर आत्माके जा-वना करनेवाले योगीका जब प्राणवायु आत्माहीमं लीन होता है तब अंतःकरणभी लीन होता है जल तथा सैंधवकीसी जी-वात्मापरमात्माकी ऐक्यता (अभिन्नस्वरूपता) होती है इसी-को समाधि कहते हैं॥ ८७॥

न गन्धं न रसं रूपं न च रूपर्शे न निःस्वनम् ।
नात्मानं न प्रस्वं च योगी युक्तः समाधिना ॥ ८८ ॥
योगीके समाधिमं रहनेकी अवस्था कहते हैं कि जो योगी
समाधिमं एकत्वको प्राप्त हो जाता है तो सर्व इंद्रियगण मनमं
लीनताको प्राप्त होकर गंध, रस, रूप, रपर्श, शब्द इन पांच विषयोंको नहीं जानता कोई वस्तुमात्र अपना वा प्राया कुछ नहीं
जानता जीवात्मा तथा प्रमात्माको अलग नहीं मानता एकही समझता है इसप्रकार ध्यानमें एकाम होनेसे और किसी
भकार जान नहीं होता ॥ ८८ ॥

अभेद्यः सर्वशास्त्राणामवष्यः सर्वदेहिनाम् । अश्राह्मो मन्त्रयन्त्राणां योगी मुक्तः समाधिना ॥८९॥ जव योगी उक्त विधिसे समाधियुक्त हो जाता है तो समस्त शस्त्रोंसे अभेद्य (न कटने योग्य) होता है देही (मनुष्य) सिंह गज, व्याव्रआदियोंसे अवष्य नहीं मार जाता मंत्र यंत्र मारणमोहनादि प्रयोग (जादू) भी उसपर नहीं चळता ॥ ८९॥

वाध्यते न स कालेन लिप्यते न स कर्मणा।
साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिना॥९०॥
जब योगी समाधिमें स्थिर हो जाता है तो उसकी जरा
( बुढापा ) एवं मरण ( मृत्यु ) पीडन नहीं कर सकते अर्थात्
अजरामर हो जाता है उसपर कालका वश नहीं चलता पापपृण्य
हैं हेतु जिसके ऐसे कर्मवंधनोंसे लिम नहीं होता और कोई उसे
विपयवासनामें नहीं लगाय सकता किसीके साधनमें यह नहीं
आता ॥ ९०॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ९१ ॥
मिताहारयुक्त व्यवहारमें रहकर जो योगी समस्तकमींमें युक्त
रहता है और निद्रा जागरणभी युक्त रखता है अर्थात् कोई
कामभी अयुक्त (अति) नहीं करता पूर्वीक्त कियाओंमें सावधान
रहता है उसका योग दुःखनाशक कहाता है ॥ ९ १ ॥

जिल्लानं निरान्सनं निष्प्रपक्षं निरामयम ।

निराद्यन्तं निरालम्बं निष्प्रपञ्चं निरामयम् । निराश्रयं निराकारं तत्त्वं जानाति योगवित् ॥९२॥ जब योगी उक्त विधिसे समायिमें स्थिर हो जाता है तब परमतत्व जिसका आदांत (जन्ममरण) नहीं किसीके आलंबन (निमित्तमें) नहीं मायाआदि किसीके आश्रयमें नहीं द्वैतक-ल्पनामें नहीं है जन्ममरणादि दुःखमें नहीं ऐसे जीवात्मा पर-मात्माके ऐक्य हो रहे आत्मस्वक्षप तत्वको जानता है ॥ ९२॥

निर्मलं निश्चलं नित्यं निष्क्रियं निर्गुणं महत् । व्योमविज्ञानमानन्दब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥ ९३ ॥

निर्मल (कर्मके फल वासनारूप मलसे रहित) निश्वल (चेष्टारहित) नित्य (परिणामरहित) निष्किय (सर्वव्यापारशून्य) निर्गुण (सत्वादिगुणरहित) महत् ( जिसका परिमाण नहीं किया जाता ऐसे) व्योम (चिदाकाशस्वरूप) विज्ञान (वोधस्वरूप), आनंद बहा (अद्वेतानंदस्वरूप) बहाको बहावित् (योगी) जानते हैं॥ ९३॥

हेतुहृष्टान्तिनिर्मुक्तं मनोबुद्धचोरगोचरम् । व्योम विज्ञानमानन्दं तत्त्वं तत्त्वविदो विदुः॥ ९४॥ साक्षात्कारताके लिये हेतु एवं दृष्टांतसे रहित तथा मन एवं बुद्धिकरके अगम्य चिदाकाशस्वह्मप, बोधस्वह्मप अद्वैतानं-दस्वह्मप तत्त्व (ब्रह्म) को ब्रह्मज्ञानी योगी जानते हैं॥ ९४॥

निरातक्के निरालम्बे निराघारे निरामये । योगी योगविधानेन परे ब्रह्मणि लीयते ॥ ९५ ॥ योगाज्यासी पुरुष षडंगयोगको पूर्वीकविधिसे अज्यास क- रके जन्ममरणादि दुःखके स्पर्श न होनेवाले अवलंबनराहित एवं जिसको कोई आधार नहीं अनिर्वचनीय रोगादिराहित परब्रह्ममें लीन होता है अर्थात् सायुज्यपदको प्राप्त होता है॥९५॥

यथा घृते घृतं क्षिप्तं घृतमेव हि जायते । ६ ॥ क्षीरे क्षीरं यथा योगी तत्त्वमेव हि जायते ॥ ६ ॥ जैसे घृतमें घृत मिलायके घृत तथा दुग्धमें दुग्ध मिलायके दुग्धही होता है तैसेही तत्वस्वरूप परब्रह्ममें योगाभ्यास करके लीन होता हुआ योगीभी परब्रह्मस्वरूप सायुज्यको प्राप्त होता है तात्पर्य यह कि जीव और परब्रह्मका सांसारिकदशामें उपधिक्रक भेद हुएमेंभी उपाधि नष्ट होकर दोनों चिद्र्प होकर ऐक्य-ताको प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥

दुग्धे क्षीरं घृते सार्परमी विह्निरवार्पितः । तन्मयत्वं व्रजत्येवं योगी लीनः परे पदे ॥ ९७ ॥ जैसे दुग्धमें दुग्ध घृतमें घृत दीपमें दीप मिलायके उन दोनोंका ऐक्य हो जाता है तैसेही योगीके आत्मा परब्रह्ममें लीन होकर परब्रह्ममय हो जाता है आत्मा परमात्मा एकही है परंच उपाधिने-दसे पृथक मानते हैं जब अभ्याससे उपाधिरहित होता है तब उनकी ऐक्यता आपही पकट होती है ॥ ९७ ॥

भवभयहरं वृणां मुक्तिसोपानसंज्ञकम्। गुह्माद्धस्तरं गुद्धं गोरक्षेण प्रकाशितम् ॥ ९८ ॥ योगात्यास करनेवालोंके जन्ममरणादि भय हरनेवाला मुक्तिद्वारमें जानेके लिये सोपान (सीढी) संज्ञक एवं धर्म, अर्थ, काम देनेवाला गुप्तसेभी अतिगुप्त यह योगशास्त्र श्रीगोरक्षनार्थने योगियोंपर कपा करके संसारमें प्रकट किया ॥ ९८ ॥

गोरक्षसंहितामेतां योगभूतां जनः पठेत् ।
सर्वपापविनिर्भुक्तो योगसिद्धि छभेद् ध्रुवम् ॥ ९९ ॥
पूर्वोक्तप्रकारसे यहांपर्यंत मुक्तिसोपान अन्वयार्थ संज्ञक
गोरक्षसंहिता योगशास्त्रको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढता है वह
समस्त पातकोंसे निर्मुक्त होकर निश्चय योगसिद्धिको प्राप्त
होता है ॥ ९९ ॥

योगज्ञास्त्रं पठेन्नित्यं किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।
यत्स्वयं चादिनाथस्य निर्गतं वदनाम्बुजात् ॥१००॥
जो जन योगशास्त्रको नित्य पढते हैं उन्हें और विस्तारशाः स्नोंसे क्या करना है योगशास्त्रका उक्त फल यथोक्त प्रत्यक्ष मिलता है क्योंकि यह शास्त्र आदिनाथ (शिवजी)ने स्वयं हृदयकमलमें अनुभूत होकर मुखकमलसे प्रकट किया इसके अनुभवसिद्ध होनेसे अतिप्रामाणिक है ॥ १००॥

स्नातं तेन समस्ततीर्थसिछछं दत्ता द्विजेभ्यो घरा यज्ञानां च हुतं सहस्रमयुतं देवाश्च संपूजिताः। स्वाद्धन्नेन सुतिर्पताश्च पितरः स्वर्गे च नीताः पुनः यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमि प्राप्नोति धैर्ध्य मनः १०१ इति श्रीगोरक्षयोगशास्त्रे मुक्तिसोपानसंज्ञके उत्तरशतकं संपूर्णम् ॥ २॥ साक्षात् मोक्षके प्रतिपादन करनेवाले योगशास्त्रको जो पढते हैं वे कतकत्य हो जाते हैं जिसका मन ब्रह्मज्ञानिवनारमें ब्रह्म-ध्यानिवषय क्षणमात्रभी वैर्ध्यसे स्थिर होता है उसने गंगा, प्रयाग, पुष्करादि समस्त तीर्थोंके जलोंमें स्नान कर लिया समस्त पृथ्वी-का दान सत्पात्र ब्राह्मणको दे दिया सहस्र किंवा अयुत अश्व-मेध वाजपेयादि महायज्ञ कर लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि स-मस्त देवता विधिपूर्वक पूजित कर लिये स्वादिष्ठअन्नसे पितर तृप्त करके स्वर्गभी पठाये दिये अर्थात् तीर्थस्नान, उक्त वस्तुओंसे जो जो फल मिलते हैं वे समस्त आत्मिचतनस्त्रप योगाभ्याससे तत्क्षणमात्र हो जाते हैं ॥ १०१॥

् इति महीधरकतायां गोरक्षसंहिताभाषायां माही-धर्म्यामुत्तरशतकं परिपूर्णम् ॥ २ ॥

श्रैनाथीकृपया मया विरचिता भाषा स्वबुद्धचालपया सर्वेषामुपकारिणी बुधजनाः शब्दार्थसंधायिनः । भाषा इत्यवहेळनं कुरुत नो योगो हि न ज्ञायते शब्दार्थीविविधेर्यतो हठयुगादीन् वीक्ष्य विस्तारिता ॥१॥ भाषाकारकी प्रस्तावना है कि मैंने श्रीनाथ (आदिनाथ)

भाषाकारकी प्रस्तावना ह कि मन श्रानाथ (आदिनाथ)
महोदेवस्वरूप श्रीगुरु यद्दा श्रीनाथ (लक्ष्मीपित विष्णु) की
कुपासे सर्वसाधारणके उपकारार्थ अपनी अल्पबुद्धिसे इस योगशास्त्र गोरक्षसंहिताकी भाषाटीका की है इसे देख न्यायन्याकरणादि जाननेवाले बुधजन भाषा है 'ऐसा कहकर अवहेलन (अनादर) न करे यतः यह निश्चय है कि योगमार्गका बोध

अनेक प्रकारके शब्दार्थ एवं शास्त्रार्थ तर्कवितर्कादि करनेसे नहीं होता यह केवल गुरुलम्य है कोई पंडित चाहे कि अपने पांडित्यके बलसे श्लोकार्थ करे तो यह प्रयोजन कदापि नहीं होता प्रथम गुरुलक्ष्य करके स्वानुभवसिद्ध करनेहीसे इसका ज्ञान होता है इसलिये गुरुपसादोत्तर हठपदीपादि यंथ देखके यह यंथ बढा दिया तथा भावार्थभी यथामति प्रकट कर दिया ॥ १ ॥

वसुवेदाङ्कभू (१९४८) संज्ञे वत्सरे मासि बाहुले।
महीधरेतिनामेयं टीहर्य्यो निर्मिता शुभा॥ २॥
वैक्रमीसंवत् १९४८ के कार्तिकमासमें महीधरशर्ण संदर यह भाषा राजधानी टीहरीमें रची॥ २॥
हरिशमंस्रिनियोंगी गुरुल्ब्धकुपोद्यः।
शोधनं पुस्तकस्यास्याकरोन्मत्यनुसारतः॥ ३॥
निजगुरुकपासे पाया है उदयु (स्मृणानव्यक्ता स्मृद्धभीव)
जिसने ऐसे हरिशमी योगीने इसं पुस्तकका स्वनुद्धचनुसार संभी-धन किया॥ ३॥

इति गोरक्षपद्धतिः समाप्ताः पुस्तक मिलनेका ठिकाना— गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासः, " लक्ष्मविकटेश्वर " छापाखानाः, कल्याण—संबर्धः

| ය අපය සුව         |
|-------------------------------------------------------|
| र्वदान्तत्रन्थाः ।                                    |
| र्वी नाम की.रू.आ.ट.म.रू.आ. 🖁                          |
| 🖁 🕽 १ शारीरक (शाङ्करभाष्य) रत्नप्रभा- 🦉               |
| 🧣 टीका व्यासाधिकरणमाला और                             |
| 🐕 भक्तिसूत्र सभाष्य अक्षर बहा१०-० १-० 🖁               |
| 🖁 १२ पंचदशी पं० मिहिरचंदकत अ-                         |
| 🖁 टयुत्तम भाषाटीका सहित ४-० ०-८ 🖔                     |
| 🌋 १३ ब्रह्मसूत्र शारीरक भाषाटीका१।।—० ०—३ 🖁           |
| 🖁 १४ गीता चिद्धनानन्दस्वामिकत गूढार्थदीपिका 🏻 🖁       |
| 🖁 मूल अन्वय पदच्छेदसहित भा. टी. ७—० 🛭 १—० 🥻           |
| 🖁 १५ गीताश्चोकार्थदीपिका. अतिउत्तम 🐉                  |
| 🖁 टिप्पणीसहित तैयार है गीता वा-                       |
| '🆁 क्यार्थबोधिनी और गीता अमृत-                        |
| 🖁 तरंगिणीसेही अच्छी बनी है१-४ ०-३ 🖁                   |
| 🖁 १६ गाती आनन्दगिरिकतभाषाटिकासह३-० ०-६ 🖁              |
| 🖁 १७ गीता भाषाटीका अन्वय दोहासहित १ – ४ 🗼             |
| क्ष १८ गीतारामानुजनाष्य २-० ०-४                       |
| है १९ गीता भाषाटीका०-१४ ०-२                           |
| र्व १ ० पश्चदशी सटीक२-८ ०-४ हैं<br>१ १ ० पश्चदशी सटीक |
| क्षेत्र १ प्रश्नोत्तररतमाला ०-२ ०-॥ क्ष्री            |
| ्रै २२ प्रश्नोत्तरी भाषाटीका ··· • • • • • ॥ 🖟        |
| है २३ अध्यात्मप्रदीपिका ०-४ ०-॥ है                    |
| है २ ८ निर्वाणाष्ट्रकं सटीकम् ०—२ ०—२ है              |
| ######################################                |
|                                                       |

| Wa <del>ususususususususususususususususususu</del>                    | 729               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| क्ष्री नाम. की.रु.आ.ट.                                                 | म.रु.आ. 🏌         |
| क्षे २५ सिद्धान्तचन्द्रिका सटीक वेदान्त ०-८                            | o-3 \$            |
| <b>इ</b> २६ प्रश्नोत्तरप्रकाश ७ ४                                      | o− 11 m           |
| क्षे २७ हरिमीडेस्तोत्र सटीक०-१४                                        | 0-25              |
| ॣॣॗ २८ द्वादशमहावाक्यविवरण० ० − ४                                      | 0-11 25           |
| ्कृ २९ त्रोटकसटीक o-9 o                                                | o-1 g             |
| हैं ३० गोविंदनामगीता०-८                                                | 0-9               |
| 🖁 ३१ हठयोगप्रदीपिका भाषाटीका १—८                                       | o−8 ∰             |
| क्षु ३२ शिवस्वरोदय भाषाटीका o-9 o                                      | o− <del>२</del> ∰ |
| 🖁 ३३ शिवसंहिता योगशास्त्र भाषाटीका १-०                                 | o—२ 🖁             |
| क्षु ३४ वेदान्तरामायण भाषाटीका १-८                                     | o—8.∰             |
| 🖁 ३५ अष्टावकगीता भाषाटीका १-०                                          | 0-11              |
| क्षु ३६ श्रीरामगीता भाषाटीका पदप्रकाशिका                               |                   |
| अनुवादसमुचय और विषमपदी सहित ० – ८                                      | o-4 99            |
| क्षे ३७ अपरोक्षानुभूति संस्कृतटीका                                     | 200               |
| भाषाटीका सहित ०-१०                                                     | o−4 ∰             |
| हैं ३८ वेदान्तयन्थपञ्चक वाक्यप्रदीपः वा-                               |                   |
| क्ष पञ्चकं सर्वाष्ट्रकः के -                                           | 33.65             |
| विकार पञ्चकं गनिषापञ्चकं इमे सटीकाः ०—८<br>इ ३९ वेदस्तुति भाषाटीका ०—८ | o—3 ∰             |
| हु २ र पराधात मापाटाका ०—८<br>हु ४० रामगीता मूल०—०                     | 0-12              |
| है ४ ३ श्रीमद्भगवद्गीता पश्चरत अक्षरमोटा                               | 0-11              |
| के गटका रेशमी अतिउत्तम ७ पंकी १—८                                      |                   |
| क्ष <del>ात्रकृत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत</del>          | o−8 ₽             |

४२ तथा ८ पंक्तीवाळी-...... ४३ पश्चरत्न अक्षरवडा खुळा पाना संची छोटी .. 🖁 ४४ पश्चरत अक्षरवडा लम्बी संची खुली १ 🗝 " पञ्चरत्न नवरत्न पाकिट बुक ०-७ ०-१ ५३ पंचरत्न भाषाटीका सहित वडा २-० ५४ पंचरत्न गीता गुटका भा० टी० १-० र्र्हें ५५ केवल गीता भां० टी०पाकेटबुक ०-८ क्रुं ५६ विज्ञानगीता कविकेशवदासकत ०-८ है ५७ पाण्डवगीता भाषाटीका.....०-३ ०-है ५८ पाण्डवगीता मूल मध्यम.....०-१॥ ०-है ५९ कपिलगीता भाषाटीका .... ०-६ ०-क्षु ६० जीवन्मुक्त गीता भा० टी० ... ०-१ ६ १ गीता गुटका पाकिट बुक..... ०-५

| <u>ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶ਫ਼੶</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336363 <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ह्य नाम. की.रु.आ.ट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | म.रु.आ. 🎇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 🖁 ६ ३ गणेशगीता भाषाटीकासहित ०—६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| र्ह्मु ६४ आत्मबोध,तत्त्वबोध, वेदस्तुतिभाषा०-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-11影                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ूँ ६५ आत्मबोध भाषाटीका ··· · · • - ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 🖁 ६६ तत्त्वबोध भाषाटीका ०-२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 🎇 ६ ७ भक्तिमीमांसा शाण्डिल्यक्सविप्रणीताशाचार्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 🎇 स्वंभेश्वरविरचितेन भाष्येण संयुता ०-८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| हैं ६८ नारदगीता०-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 🖁 ६९ वेदांतसार संस्कृतमूल और संस्कृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| हुँ तटीका तथा भाषाटीकासहित ०-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o-> {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 🖁 ७० अभिलाखसागर वेदांत २-०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o-8 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| क्षु ७१ गोरखनाथपद्धति भाषाटीका ( योग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| क्ष साधन विधि ) ०—१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| क्षि ७२ मुक्तिकोपनिषद् भा० टी० ०-७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-9!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| क्षु ७३ कवल्योपनिषद् भा० टी० ०-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| क्ष ७४ पातजाल (योगदर्शन) भा ० टी० १ – ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i i g − 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| क ७५ सांख्यर्दशन अत्युत्तम भा० टी० १-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| हैं अद्वेतस्या—संस्कृत सुगम् अपूर्व आजतक कहांभी न छप्<br>प्रथ ससक्षा आपावरणीय हे की०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ਹ <b>ਾਵ</b> ਹੁ<br>ਹ ਰੇਗਰ, ਮੈਂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| व्य मुस्कुलागीको अत्याद्रणीय हे की ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3 91e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| पुस्तक मिलनेका ठिकाना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ja veri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela |  |  |  |  |
| ्गगाविष्णु श्रीकृष्णदास,<br>"छक्ष्मीवेंकदेश्वर्" छापाखान<br>कल्याण—पंजर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ſ. · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| कल्याण-मुंबई.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| E <del>ntertation of the force of th</del> | Sex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |